

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

R228 CVA 100393 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



[ श्रोमत्पिङ्गलाचार्य्य-प्रगोतम् ]

----



पैठ आयार्थ प्रियान विद्या नवस्पति प्रवत्त संग्रह

सामाध्यायि-सम्पादितम्

सार्डेकरूपकम्-१॥)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar





# पङ्गलच्छन्दः-सूत्रम

[ श्रीमत्पिङ्गलाचार्य्यविरचितच्छन्दःशास्त्रम् ]

[ महामहोपाध्याय-श्रीहलायुधभद्रक्षतस्रतसञ्जीवनीहत्वा नानाविध-टिप्पन्या वङ्गानुवादेन हिन्दीभाषानुवादेन च समलङ्गतम् ] 40039

> संगोधि । प्रमाणिक । प्रमाणिक । प्रमाणिक । प्रमाणिक । प्रमाणिक । प्रमाणिक ।

Published by

Janakinath Kabyatirtha & Brothers

Chhatra-Pustakalaya

Nivedita Lane Bagbazar, Calcutta.

1931.

[ All rights reserved ]

मूर्चं सार्डेंकरूयकम् -१॥

## पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

हान-पुस्तकालय निवेदिता लेन बाग्बाजार कलकत्ता

त्रावृत्तिः सप्तमी

कलकत्ता—
७ नं॰ गौर मोइन मुखार्ज्जिष्ट्रीटस्थित"मुद्रप्रिगिट'-यन्ते"
श्रीष्ट्रषीकेश घोषेण मुद्रितम्।

#### पातिनका

अपीर्षयवेद एव न्याय-साति-सांख्य-वेदान्त-मीमांसादिसव्ध-शास्त्रप्रेणेत्रहन्दानां व्यास-गौतम-कणाद-कपिलादीनाम् उपजीव्य-विषयत्वे न प्रतिभाति । वेदार्यं ज्ञानमन्तरेण का कथा धन्धादिशास्तानां, ब्राह्मणानां नित्यकर्त्ते व्यसन्धादिष्विप न सम्यग्बीधी छन्दोज्ञानमनारेण न कदाचित् वेदार्यज्ञानं सम्भवति इत्यत विभिन-धर्ममार्गावलम्बिनां परस्परं विवदमानानामपि मुनीनामैकमत्यम्, यतः विविधक्कृन्दोनिबद्वपद्यकद्श्वकैरलङ्गतास्तावद् वेदाः । क्रन्दः-यास्त्रानभिज्ञस्य वेदाध्ययने दोषयुतिरपि राजते। तयाच युति:-"यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतवाह्मणेन मन्त्रेण याजयित वाध्यापयति वा स्थारा वर्क्कित गत्ते वा पद्मति प्र वा मीयते पापी-यान् भवति" ( त्रा ब्रा २१ ) अपिच दृश्यते पाणिनीयशिचायाम् "आधें छन्द्य दैवत्यं विनियोगः पुनः पुनः । वेदितव्यं प्रयत्ने न ब्राह्म-र्णन विशेषत: ॥" "मन्त्रो हीन: खरतो वर्णतो वा, मिय्या प्रयुक्तो न तमर्थमाइ। स वाग्वजो यजमानं दिनस्ति यथेन्द्रशतुः स्वरतोऽप-राधात्॥" चतुईशसु विद्यासु छन्दःशास्त्रं चैका विशिष्टा विद्या। उत्तच्च विष्णुपुराणे—"अङ्गानि वेदास्रातारो सीमांसा न्यायविस्तर:। धर्मभासतं पुराणच विद्या होताचतुई मा" वेदस्य षडक्रानि यथा-"शिचा कल्पो : व्याकरणं निरुक्तं क्रन्द इत्यपि। ज्योतिषा-·मयनच व षडङ्गो वेद द्रष्यते ॥" यथा पद्भ्यां विना मनुजस्य, तथा क्रन्दोऽन्तरेण वेदस्य अबस्था दुरवस्थेव जायते। तथाच पाणिनीय-शिचायाम्—"कन्दः पादौ तु वेदस्य" इति। इदमेव वाङ्मयं छन्दः शास्तं छन्दोग्रत्यप्रणित्तिमुनिभिः साङ्गीतकैर्देवात्मकवर्णसमृहै-विनिर्मितम् । उदीरितञ्च श्रीमता गङ्गादासेन—"स्यरस्तजस्यगैलन्ति-

#### ( 2 )

रिमिर्देशभिरचरै:। समस्तं वाङ्मयं व्याप्तं तैलोक्यमिव विषाुना॥"
एतेषु वर्षेषु मकाराद्यष्टगणानां देवै: सह साम्यमिष दृश्यते। तथाच

भो भूमि: श्रियमातनीति य जलं वृद्धि र चाग्निर्मृतिं सो वायुः परदेशदूरगमनं त व्योम शून्यं फलम् । जः सूर्यो रूजमाददाति विपुलं भेन्दुर्यशो निस्भेलं नो नाक्ष सुखप्रदः फलमिदं प्राहुर्गणानां वृधाः ॥ तत्र गणसंख्या-नाम-रूप-देवताफलज्ञापकं यन्त्रम् यथा—

| गणनाम ।        | क्षम्। | देवता । | फलम्।     | मिवादि | फलम्।     |
|----------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| १ — मगणः       | 555    | मही     | लच्ची:    | मितम्  | ग्रुभम्   |
| २—नगण:         | 111    | स्वर्ग: | इिंड:     | सिवम्  | ग्रुभम्   |
| <b>३—भगण</b> : | 511    | ग्रभी   | यश:       | दास:   | ग्रुभम्   |
| ४ यगणः         | 155    | जलम्    | श्रायु:   | दास:   | ग्रभम्    |
| पू जगप:        | 151    | रवि:    | क्क्      | उदास:  | त्रग्रभम् |
| ६— रगणः        | 515    | श्रम्:  | दाह:      | शव:    | षग्रभम्   |
| ७—सगगः         | 11 5   | वायु:   | विदेश:    | चतुः   | अग्रभम्   |
| ८ तगणः         | 551    | नभ:     | ग्र्न्थम् | उदास:  | षग्रभम्   |

त्रस्य कृन्दः शास्त्रस्य पिङ्गलाचार्यस्तावत् प्रथमः प्रणिता। स हि पिङ्गलाचार्यः कुत्रचित् पिङ्गलनाम्ना, कुत्रचित् पिङ्गलमुनिरिति नाम्नापि प्रसिद्धः। अपिच पतञ्जलेनीमान्तरं पिङ्गलाचार्यः दत्यपि जनश्रुतिविष्ठज्ञनमानसपये कदाचित् पिष्ठकायते। दृष्यते खलु तत्कतपाक्षतच्छन्दोग्रस्थस्य मङ्गलाचरणञ्चोके पिङ्गलनाग दति नाम, तथाच — "जो विविद्यमत्तं साग्ररपारं पत्तो विविमलमद्गहेलम्। पढमभाषतरभो नात्रो सो पिङ्गलो जश्रदः" श्रत्र श्रस्य वार्त्तिक-टीकाकारसन्द्रभेखरः—

"यो विविधवर्णमात्राप्रस्तारात् सागरं प्राप्य।

#### ( )

गरुडमवच्चयदतुल: स हि नाग: पिङ्गलो जयति ॥"

ग्रत पढमग्रव्होपादानात् कृन्दःशास्त्रस्य प्रथमप्रणिता पिङ्गलनाग एवेति लभ्यते। तत्र सधीपरम्परागतां कामपि श्राख्यायिका-सनुसारन्ति केचित्। यथा-एकदा फण्एिपतिः पिङ्गलनागः पृथिवी-लोकदर्भनलालसः सन् पातालभवनात् पृथिवीं ससुपागमत्। अथ भूलोकस्य पर्वतारामकन्द्रकानननगरादिकं परिश्वस्य लब्ध्यान्तिः पुन: पातालतलं गच्छन, वैनतेयं नागान्तकमन्तकमिव समवलोका परित्यच्य च जीवनाशां भयेन कम्पितकलेवरः हतोऽस्मि" इति मनसि विचिन्तर व्याकुलो वभूव। नागं दृष्टा तं भचयितं मुखव्यादानं क्वता समागतम् गरुडं विनीतभावेन पिङ्गलनागः कथयामास—"भो पचिराज! मिय तददरस्थे मया सह वेदस्य विधिष्टाङ्ग' कृन्दःशास्त्र' चिराय विलुप्तं भविष्यति। यतः प्रयमतो मद्भाषितं क्रन्दः शास्तं यता पश्चातु मां व्यापादय, इयमेव मे प्रार्थनीत।" कुतूहलाक्रान्ती गरुडोऽपि तत् योतुमभिलषति सा। अय पिङ्गलनागो विशेष-भावेन क्रन्दःशास्त्रवर्णं नप्रसङ्गेन चतुःसंख्यकयकारस्य प्रस्तारवीध-काङ्कसङ्केतं भूमी संस्थाय क्रमगः सागरतीरे समुपस्थित:। गर्डोऽपि छन्दःशास्त्रं युला प्रस्तारबोधकाङ्गसङ्गेतच दृष्टा विसुग्धः सन्जात:। पिङ्गलनागश्च समुद्रं प्राप्य चतुर्भि र्यकारेर्भु जङ्गप्रयात-मिति विइसवृक्षा सासुद्रिकेण पया अनायासेनैव पातालं प्रविवेश। श्रनेन पिङ्गलनागेन वैदिकलौकिकक्कृन्दसां यानि सुवाणि तेषामर्थं ज्ञानाय वह्रभिविपश्चिद्भवेह्नविधव्याख्यानं निरमायि। तेषां महामहोपाध्याय-श्रीहलायुधभद्दपणीता सृत-सञ्जीवनीनान्त्री वृत्तिरेव प्रसिद्धा, सर्वेत्र समाद्रियते च । धनञ्जय-भद्दाताजोऽयं इलायुधभद्दः त्रीभद्दनारायणवंशसम्बद्धाः। अयमिव भद्दनारायणः वङ्गाधिपादिशूरेणानीतेषु ब्राह्मणेषु अन्यतमः। अस्मात्

#### (8)

भद्दनारायणात् दादशपुरुषोऽयं इलायुधः। एष इलायुधः वङ्गाधिपते-र्लस्मण्सेनस्य सभापण्डित त्रासीत्। वङ्गाधिपतियौवने सभा-पिण्डितपदं प्रौढे मिन्तिपदं वार्डके धन्माधिकरिणकपदं तस्मे दत्तवान्। सोऽयं लच्मणसेन: खुष्टीयदादशशताब्दीपारको विललास इति प्रत-तस्त्विदः अनुमिमते। अतो हलायुधोऽपि खृष्टीयदाद्शशतान्दी-प्रारम्भकालिकः पण्डितराजः । त्रयं खलु गीष्पतिप्रतिमः पण्डितसर्वसं, ब्राह्मणसर्वे खं, शिवसर्वेखं, मत्सास्तातन्त्रं, कविरहसामित्यादि-बहुग्रस्थान् प्रणिनाय । ऋस्मिन् छन्दः शास्त्रे अष्टी अध्यायाः सन्ति । तत्र प्रथमाध्याये पारिभाषिकसंज्ञा। हितीयाध्याये गायच्यादि-च्छन्द्रमां ग्रच्यसंख्या। त्रतीयाध्याये गायस्रादिनानाविधवैदिक-च्छन्दसां लचणानि पदव्यवस्थादिय। चतुर्याध्याये त्राध्यावैतालीय-च्छन्दसामुक्तिः। पञ्चमाध्याये विषमार्डसमहत्तकयनम्। षष्ठाध्याये यतिनियमः, षडचरपादमारभा दादशाचरपादपर्यम्तानां छन्दसां गण्विन्यासवैलच्छिन क्रमशो विभिन्नलच्णकथनञ्च। सप्तमाध्याये त्रयोदशाचरपादमारभा षड्विंग्रत्यचरपादपर्थन्तानां कृन्दसां क्रमगो विभिन्नलचणानुकोर्त्तनम् । अष्टमाध्याये गायाप्रस्तारादिनिरूपणम् ।

द्दमेव पिङ्गलक्कृन्दःस्त्रं नानाविधास परीचास पाठारूपेण निर्वाचितम्। यत एवास्य प्रकाणविषये समायं प्रयासः। ग्रन्थस्यास्य वेदोक्तोदाहरणादीनां संगतये सामवेदसंहिता-म्रग्वेद-संहिता-यजुर्वेद-संहिता सन्त्रत्राह्मणैतरेयद्राह्मणप्रसृतिग्रन्था-स्त्रया विद्याधिवन्दानां सखबोधनाय प्रस्तारादिविद्यतिवषये प्राक्तत-पिङ्गलप्रस्तारादिरत्नाकर—द्वत्तरत्नाकर—वाणीभूषणप्रसृतिक्कृन्दःशास्त्र-निच्याय समालोचिताः। यपि चास्य पाठसंगतये एसियादिक-सोसाद्दि-प्रकाणितं पुस्तकं, वाराणसेय-वेचारामसार्व्यभीमप्रकाणितं पुस्तकं सुस्वयीसुद्दितं पुस्तकं इस्तलिखितपुस्तकमेकञ्च संग्रह्म ( 4)

पुस्तकिमदं विश्व होकत्तुं प्रयते स्म । प्राप्तो मया महानुपकारं: काशीस्थ-राजकीय-संस्कृतिवद्या-मिन्द्रिराध्यापक-पण्डितवर्यः-वेचाराम-सार्व्वभीमकृतिटप्पनीतः ; श्रतस्त्रत्व कृतन्नतापाश्चन्नोऽह्म । श्रनेन पिङ्गलच्छन्दः स्त्रतेण यदि विद्यार्थि वृन्दानामुपकारलेशोऽपि जायते तदेव मे परिश्रमः सफलीभविष्यतीति मन्धे । परन्तु मादृशाल्पन्नान-जनमुलभेन मितदोषेण जिनतानि स्विलितानि सुविद्यश्य प्रबोधयन्तु विवुधवरा येन कृतन्नतापुरः सरं यतेय पुनरावृत्ती निर्दावताय, चन्तार्य हंस-चीरन्यायावलिब्बनः पाठका दूषण्याचयमा स्रयः सोसकाचर-योजकदोषेण मदीयदृष्टिदोषेण चोपनता श्रग्नुहीरिति निश्चन्वन् विरमामि निर्यं काहिस्तरादिति कलयति—

१८३५ यकाव्हीय- } श्राश्रव--रासपूर्णिमायाम्। सम्पादकः।

दितोयसंस्करण-विद्याप्तः—मुद्रितेष्विष बहुषु पिङ्गलच्छन्दः— स्त्रेषु, मत्प्रकाशितपुस्तक एव अनुग्राह्यकाणां ग्राह्यकाणामाग्रहातिगयं दृष्टा नितरां सफलकामः संवृत्तोऽस्मि। श्रस्मिन् खलु संस्करणे टिप्पन्यंशा वहुशः परिवर्षिताः, श्रवलम्बितश्व संगोधनविषये महान् यत इति दिक्।

१८३६ शकाब्दीय—दूर्बाष्टस्याम् । } श्रायन— प्रकाशकस्य ।

## हतीयसंस्करणविज्ञिप्तः-

श्रय निरवदामिहनो महेश्वरमा नित्यमक्तपणक्तपाकटाचपचपातेन निरवग्रहमनुग्रहपरिग्राहिणाञ्च ग्राहकाणामाग्रहातिश्रयपरिलम्भेन हितीतसंस्करणमप्यस्य पिङ्गलच्छन्दःस्त्रसा निरसा सर्व्यदचमपि प्रति-पचपचं सुधीगोष्ठामक्तप्रतिष्ठां प्रतिष्ठाप्य निःशेषतामुपागच्छदिति भूयो भूयो नितरामनुरागविद्धः सहृदयग्राहकर्रे स्तृरुद्धो भूयोऽपि दृतीयसंस्करण-मसा सम्पादा तेभा उपहारं कल्पयामः। संस्करणे चास्मिन् सुतरां शिच्चार्थिनां केषाञ्चिदुपकाराय सिवविधितो नामास्माभिरसा समग्रसा हिन्दीभाषानुवादः, विषये चास्मिन् सुमहृदुपक्ततं से पञ्चनदवास्तव्ये न श्रीश्राश्म्रूषणशास्त्रिणा, श्रतः कतन्नोऽहमस्य सुदिव्यप्रतिभाविकाशसा। संशोधनविषये च भूयानारचितो यत्रव्यतिकरः, येन यथाश्रक्ति विश्रद्ध-तामानीतमेवेदं सुधीगोष्ठाम् श्राक्तप्रतिष्ठामधिकतरासुपार्ज्यं यितं श्रक्त यात्।

\* \* \* \* \* \* श्रायव ।
१८३७ शकाब्दीय ।
दोलपूर्णिमायाम् ।
प्रकाशकस्य ।

१८४० प्रकाव्दीय — वैद्याखपूर्णिमायां चतुर्थं सस्करणं सं हत्तम् ।

मूल्यं मुद्रणोपकरणानां दुर्म्मूल्यतया चतुराणकं बर्द्धितम् ।

## सप्तमसंस्कर्णम्

श्रिम् वारे किमिप वक्तव्यं नास्तीति वक्तव्यं प्रकाशकानामिति ।
१३३८ बङ्गाव्हीय — )
दीपान्वितायाम् ।

# उत्सर्गपत्रम

विविधग्रत्यनिबन्धनपटुतर-सिद्धान्तपारोण-परमपूजनीयाभेषशास्त्राध्यापक-

खर्गीय-गुरुनायकाव्यतीर्घ-विद्यानिधि-भट्टाचार्य्यवर्याय—

शिष्येभ्योऽनर्ध्यविद्यानिधिचयमददात् सर्व्यविद्यानिधियीं मान्धेभ्यो मानरत्नं सुमधुरवचनो भित्तरत्नं गुरुभ्यः । दीनेभ्यो दानरत्नं सिवनय इह यः प्रेमरत्नं प्रियेभ्यो विद्यार्थिभ्योऽप्यनेकं निजकतममलं ग्रन्थरत्नं पृथिव्याम् ॥ यः शास्त्राक्रविकाशने दिनकरः स्नेहे कुसुद्वान्धवो ज्ञाने देवगुरुर्वुधः परिषदि प्रज्ञाप्रदाने कविः । केतुर्वादिनि वञ्चके श्रनिररौ राहुः प्रिये मङ्गल दृखं योऽत नवग्रहस्य तुलनां धृत्वाऽवसद् भूतले ॥

कल्पहुमास्रतफलं किवसुख्यलभ्य-मास्ताद्य यः सदिस राजित निर्ज्जराणाम्। किं देयमस्ति सिल्लाञ्जलिना विनाऽस्मे भक्त्यस्विपङ्गलितिलेः स मया प्रदत्तः॥

यीचरणायित-

श्रीसीतानायशर्मणा।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# अकारादिवर्णक्रमेण कन्दःसूवाणां सूची।

| श्र                  | पृ:    | ग्र:     | स्: | শ্বা                       | पृ: | अ: | ₹:   |
|----------------------|--------|----------|-----|----------------------------|-----|----|------|
| अचरपङ क्तिः पश्चका   | ३३     | 2        | 88  | अख्यानिकी ती ज्गी          | 98= | ¥  | 20   |
| चित्रः सविता सीमी    | 83     | ₹        | €₹  | श्रमिवेश्यकाग्यप           | 83  | 3  | 44   |
| अतिशायिनी सी ज्भी    |        |          |     | त्राव हु भाच यदाव म्       | 38  | 8  | e    |
| ज्गी                 | १०३    | E        | १३  | बादित: सन्दिग्धे           | 88  | ą  | 41   |
| अवानुक्तं गाथा       | १६८    | -        | 8   | भादी चेत् प्रत्यापीडः      | १०८ | ¥  | 22   |
| भवायुङ् नज्          | प्र    | 8        | १४  | षादां चतुषाहतुभिः          | २२  | 9  | २८   |
| अव लौकिकम्           | 38     | 8        | ς.  | भाद्यनावुपजातयः            | १३४ | •  | १८   |
| भनुष्टुब् गायचे:     | २३     | 3        | २३  | श्रादाईसमा गीति:           | 12  | 8  | २८   |
| अन्ये नीपगीतिः       | €₹     | 8        | ₹€  | श्रापातलिका भ्गी ग्        | 90  | 8  | 38   |
| त्रन्ये पश्चमः       | XX     | 8        | २०  | त्राभ्यां युगपत्प्रवत्तकम् | ex  | 8  | 3.5  |
| भन्यव रातमाख्व्यास्य | 144    | . 0      | ₹४  | त्रासुरी पश्चदश            | 2.5 | 2  | 8    |
| अपरककं नी र्ली       | 319    | X.       | 80  | त्रासारपङ्क्तिः परतः       | 98  | 3  | 80   |
| अपराजिता नी र्सी     | 828    | 0        | =   |                            | द्  |    |      |
| श्रपवाहको मनौ नौ     | १६५    | 0        | ₹२  | इन्द्रवंशा ती ज्री         | 188 | •  | 90   |
| अयुक् चाक्हासिनी     | 96     | 8        | 80  | इन्द्रवजाती ज्गी ग्        | 859 | į  | ₹€   |
| अयुक् तियेनोदीचा     | 98     | 8        | ₹⊏  | इयादिपूरण:                 | 20  | ą  | 2    |
| পৰ                   | 88K    | ¥        | 35  | -                          | 3   |    |      |
| अर्डे वसुगण आयी गी   | ते: ६६ | 8        | ₹१  | उत्क्रमेथोदगीतिः           | €¥  | 8  | ₹•   |
| षवितसं न्जी भ्जी     | १७४    | <b>c</b> | 58  | उद्गतामेकतः स्जी           |     |    |      |
|                      | 141    | 0        | २७  | <b>म्</b> जी               | 110 | ¥  | २५   |
| षषी वसव इति          | . &    | 8        | १५  | उद्वर्षि गी सैतवस्य        | १५३ | •  | 4.   |
| षसन्वाधा मृती न्सी   | १५१    | 0        | · K | उपचिवकं सी नी ग्           | 28% | ×  | . 28 |

( 2 )

|                                 | पृ:      | च् <u>य</u> : | स्रः । |                       | पृ:    | ग्र:     | सू: |
|---------------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------|-----|
| उपरिष्टा ज्योतिर लीन            | ₹€       | ₹             | 48     | कुड्मलदन्ती भ्तौ      | १६८    | <b>E</b> | 7   |
| उपरिष्टा क्रियात्स्य            | 26       | ₹             | ₹१     | कुमारललिता ज्सी       | १२८    | Ę        | ₹   |
|                                 | ११२      | y             | २८     | कुसुमविचिवा न्यी न्यी | 888    | ę        | ₹K  |
| उपस्थितप्रच्यितं                |          | 1             | १५     | कुसुमितसतावैखिता      | १४८    | 0        | २१  |
| उपस्थिता त्जी ज्गी              | 141      |               |        | केतुमती स्जी स्गी     | 880    | ¥        | ₹€  |
| उपेन्द्रवचा ज्तौ<br>ज्गौग्      | ४इ४      | ě             | 20     | क्रीखपदा म्भी सभी     | नी १६३ | 9        | ₹∘  |
|                                 | ₹ ?      | 8             | 20     | क्वचित्रिपाद्यक्षिः   | २२     | ₹        | 3   |
| उभगोर्भहाचपना<br>उरोहहती य सम्य | ₹₹       | 3             | 30     | कचित्रवकाशलारः        | 3.5    | ₹        | ₹₹  |
|                                 |          | 3             | १८     | A LA LA               | ख      |          |     |
| उषाग्गायची जागत                 | ज रा     | # P. R        | lank I | खञ्चा महत्यायुजीति    | 8 4 8  | 4.       | 88  |
| <b>ज</b> राधिव नैविन            | 3.5      | 3             | पूर    |                       | ग      |          |     |
|                                 | त्रष्ट   |               |        | गनाहि मवी मावा        | 95     | 8        | ४२  |
| ऋचां वि:                        | १२       | 2             | =      | गन्ते                 | 4      | . 6      | 60  |
| ऋषभगजविलसितं भ                  |          | 9             | १म     | गयीत सीव्या           | E4     | 8        | 4 5 |
| 34 8 13                         | ए        | -             |        | गायन्त्री             | १०     | २        | 7   |
| एक दिविचतुष्पाटुका              | यादं १२  | 5             | 9      | गायत्रा वसवः          | २०     | ₹        | 3   |
| एकसिम् पश्चके छन                |          | Ę             | yy     | गावन्त आपीड़:         | 200    | ¥        | 71  |
| एकेन विष् व् च्योति             |          | ą             | पू०    | गीत्यार्था ल:         | 28     | 8        | Sc  |
| एकी कं शिषे                     | 88       | 7             | 82     | । ग्रल्               | 4      | 8        | 3   |
| एभि: पादाकुलकम                  | T = 2    | 8             | 84     | गौ गन्तमध्यादिलं य    | 45     | 8        | १३  |
| 1                               | क        |               |        | गौपच्छन्दसकम्         | 42     | 8        | ३३  |
| क कुमाध्ये चेदन्य:              | २५       | ₹             | 2      | र गीरी नी न्सी ग्     | १५०    | 9        | 8   |
| कदा स ज्                        | ų        | 8             | 100    | इं भीरी नी री         | 600    | . 5      | ¥   |
| कनकप्रभा स्जी स                 | म्जी १०० | =             |        | ७ जिलित हत्तम्        | १६०    | 9        | 28, |
| कागृहा र्                       | 8        | . 8           |        | ३ म्लिति समानी        | . १३   | ¥        | •   |
| कान्तीत्पीड़ा भर्म              | ी समी १  | 8 <b>६ ६</b>  | 8      | १ रती                 | 2      | : १      | 68  |
| किंवद भ्                        | ,        | 2             |        | 0                     | च      |          |     |
| कुटिलगतिन तौ                    | 108      | =             |        | प्रचिश्वलाचिका नी     | री १८५ |          | \$9 |
| कुटिला म्भी न्य                 | ी गौ १०  | 2 6           |        | १० चतु:श्रतसुन्कृतिः  | 18     | 3 8      | ,   |
|                                 |          |               |        |                       |        |          |     |

2 3

8

32 90 42

28

30

( )

|                          | पृ:        | ऋ: | स्: | P P 7                    | पृ:   | ग्र: | स्:        |
|--------------------------|------------|----|-----|--------------------------|-------|------|------------|
| चतुरयतुरस्यजेत्          | 84         | 8  | 2   | तावद्ड तद्गुणित          | १८६   | 4    | <b>₹</b> १ |
| चतुरयतुरः प्राजापत्यायाः | १४         | 2  | 11  | तिसस्तिसः सन्।सा         | 5 %   | 2    | 5=         |
| चतुष्तपट्की वयय          | 23         | ₹  | e,y | वतीयं दिपाच्चागत         | 78    | 3    | 14         |
| चतुष्पाद्दविभि:          | २६         | 3  | २२  | त्रतीयस्य सौरभकं         | 888   | ¥.   | ₹€         |
| भन्द्रवर्तानीनीम्        | १४३        | 0  | 18  | तोटक' सः                 | १४२   | •    | ३२         |
| चपला दितीय               | y =        | 8  | २४  | विपात् कचिज्ञागताभ्याच   | २०    | ą    | २४         |
| चपला युयो न्             | रद         | y. | ₹ . | विपाची सुभै:             | २४    | ₹    | 61         |
| चिवपदा भी गी             | १२६        | 4  | y   | विपादि शिष्ठमध्या        | ३८    | ₹    | 40         |
| चिवा गवसथ                | E0         | 8  | 84  | विभिर्जागतै:             | 30    | ₹    | AK         |
| चूलिकैकोनिवि यद          | <b>=</b> € | g  | प्र | विषु गरीषु पाद:          | 4€    | 8    | 99         |
| क्                       |            |    |     | विष्मी बद्राः            | २१    | ₹    | 4          |
| <b>इन्द</b> :            | . 60       | 2  | *   | वींस्वीन्चाम्            | १३    | ₹    | 60         |
| ज                        |            |    |     | द                        |       |      |            |
| जगती                     | 888        | Ę  | २८  | दखको नौर:                | २६५   | 0    | ३३         |
| जगती षड् भि:             | ₹8         | ₹  | 38  | देवतादितय .              | 88    | ₹    | 42         |
| जगत्या श्रादित्याः       | 21         | 3  | 8   | दैव्ये कम्               | - 55  | 2    | ą          |
| जघनपूर्वेतरव             | . €0       | 8  | २६  | दोधकं भी भगी ग्          | १३०   | •    | 38         |
| जलधरमाला म्मी            | १६ट        | =  | 8   | द्रतमध्या भी भ्गी        | ₹ ११€ | ¥    | 33         |
| जलोद्धतगति               | 685        | •  | 85  | द्रुतविलम्बितं न्भी भ्री | (83   | •    | 38         |
| जह्यादासुरी              | 8 9        | 2  | 13  | दादशाच वानवासिका         | ७८    | 8    | 8३         |
| त                        |            |    |     | द्याभ्यां विराट्खराजी    | 8 0   | 3    | 4.         |
| ततं नी भ्री              | 188        | É  | ₹€  | दावप्यत्यशः              | 3     | 1 3  | 84         |
| ततोऽप्ये कं जन्मात्      | १८४        | 8  | २७  | हि: य्न्ये               | 5 = € | =    | ₹•         |
| तथा जगती                 | ₹¥         | ₹  | 4.5 | विकी ग्ली                | 500   | =    | 20         |
| तनुमध्या त्यौ            | १०२        | €  | 2   | दितीयं दितीयमतीतः        | 8.6   | 8    | 9          |
| तन्वी भती नसी            | १६२        | 9  | २१  | दितीयचतुर्थयी रय         | 53    | 4    | 11         |
| तान्यभिसं ख्याप्रेभ्य:   | 84         | 8  | ę   | <b>डिरड</b> ें           | 5 = 3 |      | २८         |
| तानु। चिगनुष्, ब , बहती  | 8 4        | 2  | 88  | हिं दूरनं तदन्तानाम्     | १८६   | , 5  | ₹₹         |

(8)

|                          | TT: 311      |          | y. |                          | पृ: उ | r: | ₹:         |
|--------------------------|--------------|----------|----|--------------------------|-------|----|------------|
| <b>u</b>                 | पृ: अ        |          |    | विक वस्तित               | ₹¥    | ₹  | 42         |
| दी दी सामां बद त         | १२ =         |          | 2  | पुरसाज्जोति: प्रथमेन     |       |    | <b>Q Q</b> |
| ही नवकी षट्कय            | २३           | ₹ '      | १२ | पुरसादृहती पुर:          | ₹€    | B  |            |
| धी त्री स्त्रीम्         | 3 (          | !        | 8  | पुष्पताया नौ र्यौ        | १२०   | y  | 88         |
| धृत्यष्टिशकरी जगत्य:     | 80 8         |          | y  | पूर्वे मुखपूर्वा         | प्र   | y  | २५         |
| न्नादिपर:                | _            | ?        | 88 | पूळे चेदयुजी सत:         | 66    | ₹  | ३८         |
| न                        |              |          |    | पृथक् पृथक् पूर्वत       | 80    | 8  | É          |
| न प्रथमात् म्नौ          | ६४           | 4.       | 10 | पृथ्ग ग्ला मित्रा:       | 528   | _  | २२         |
| नवमालिनी न्जी            | १४८          | 4        | 88 | पृथ्वी ज्सी ज्सी य्ली ग् | १५६   | 0  | 80         |
| न इस न्                  | ¥            | 3        | 2  | प्रक्रत्या चीपसर्ग       | g g   | 8  | 8          |
| नाराचकं नी री री         | १७म          | <b>c</b> | 68 | प्रतिपादं चतुळ्डिश       | १०६   | ¥  | २०         |
| नाङ्ग सारिगी दितीय:      | २८           | ₹        | २८ | प्रतिलोमगुण' दिलीय'      | १८२   | ~  | २६         |
| न्सी चेत् परं दितीयादि   | 8.8          | 8        | १८ | प्रवापीड़ी गावादी च      | 80=   | ¥  | ३३         |
| न्ली वा                  | ¥₹           | 8        | 20 | प्रथमश्र्ष्टहरिष्ट       | १६६   | ~  | ₹8         |
| u                        |              |          |    | प्रथमस्य विपर्यासे       | 308   | y  | २४         |
| पङ ्तिर्जागती            | 38           | ₹        | 09 | प्रमिताचरा स्जी सी       | 88€   | 4  | 80         |
| पञ्चमेन पूर्वः           | 93           | 8        | २० | प्रसारपङ्क्तिः परतः      | 37    | Ę  | 88         |
| पणवो मनी ज्गी            | १७१          | Ę        | 18 | प्रइरणकलिता              | १५१   | 0  | 0          |
| पथ्या पश्चिभगांयचै:      | ₹8           | ₹        | δc | प्रहिषी म्नी ज्री ग      | १४९   | 9  | 1          |
| पथापूर्वये मृतीय:        | २८           | ₹        | 20 | प्राग ्यज्ञवासावै ।      | १६    | 2  | 26         |
| पथ्या युजी ज्            | 03           | y.       | 89 | प्राजापत्याष्टी          | 99    | 2  | y,         |
| पदपङ्क्तिः पच            | ३३           | ₹        | 8€ | ब                        |       |    |            |
| परयुक्तेनीपचिवा          | <b>⊏</b> १   | 8        | 4  | ब्रह्मतीजागत             | २८    | ₹  | २६         |
| परे पूर्णम्              | <b>6 ⊆ Ã</b> | =        | ₹₹ | H                        |       |    |            |
| परीचिक् परतः             | २६           | 3        | 2? |                          |       |    |            |
| पाद:                     | २०           | ₹        | 2  | भद्रकं भ्रौ न्रौ         | १६१   | 5  | २६         |
| पादचतुर्भागः             | y o          | 8        | 20 | भद्र विराट् त्जी र्गी    | 150   | y  | ३५         |
| पादस्यानुष्टु ब् वक्कम्  | <b>ह</b> पू  | y        | 6  | <b>भुजगशि</b> गुस्ता     | १२९   | 6  | . 0        |
| पुटी नी न्जी वसुससुद्रा: | १४३          | •        | ३३ |                          | १४५   |    | € - ३८     |
| पुरउष्पिक् पुरतः         | २५           | ₹        | २० | भुजङ्गविज् सितं मी       | 168   |    | 8 6        |

( 4 )

|                        | पृ:           | अ: | स्:  | ल                     | पृ:                                             | <b>अ</b> : | ₹:         |
|------------------------|---------------|----|------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| भमरविलिसता म्भौ        | १३८           | €. | २३   | लः पूर्वं यो न्योतिः  | <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> | 8          | ¥.         |
| भरी न्ती च             | 39            | ¥  | 35   | लःसमुद्रा गणः         | ५०                                              | 8          | १२         |
| म                      |               |    | •    | लंड •                 | 8=6                                             | -          | र४         |
| मिणगुणनिकरी            | 548           | 9  | 8 \$ | ललना भ्ती             | 500                                             | 2          | ₹          |
| मत्तमयूरं म्ती य्मी    | १५०           | 0  | ₹    | ललितं नौ सौ           | ११२                                             | ¥          | २७         |
| मत्ताक्रीड़ा मी तनी नी | १६२           | 0  | २८   | ली सः                 | ~                                               | 3          | 13         |
| मत्ता म्भौ स्गौ        | 999           | Ę  | 8 8  | a                     |                                                 |            |            |
| मध्येऽन्ये च           | € 5           | ₹  | २४   | वंगपवपतितं            | ₹ 1 €                                           | 9          | <b>र</b> द |
| मध्ये च्योतिर्मध्यमन   | ર્ પ્ર        | 2  | 4.3  | वंशस्था ज्तौ ज्रौ     | 181                                             | 6          | ₹€         |
| मन्दाक्राला म्भी न्ती  | १५७           | 4  | 35   | वरतनुर्नजी ज्री       | १६ट                                             |            | ₹          |
| मबूर्सारिणी र्जी       | १३२           | €  | १२   | वरयुवती म्री          | ₹03                                             | _          | 12         |
| मागावकाक्रीड़ितक       | १२८           | 4  | 8    | वरमुन्दरी भूजी        | 101                                             | -          | 3          |
| माल में नवकी चेत्      | 640           | 0  | १२   | वरा साय्              | 8                                               | 2          | 2          |
| मालिनी नी मयी य        | <b>\$</b> # 8 | 9  | 88   | वर्डमानं नौ न्सौ      | 220                                             | ¥          | २६         |
| मियौ च                 | 5=0           | 2  | 43   | वसन्तिलका             | 245                                             | 0          | 5          |
| य                      |               |    |      | वसवस्त्रिकाः          | १८२                                             | 5          | २३         |
| य चतुर्थात्            | રપ્ર          | ¥  | 34   | वसुधा स्              | ¥                                               | 3          | 8          |
| यजुषां षट्             | 35            | 3  | •    | विचिन्द्रयसमुद्रा     | 108                                             | 5          | 14         |
| यतिविच्छेदः            | १२३           | •  | 3    | वातीस्मीं स्भी तृगी   | c 5 5                                           | €          | 21         |
| यथावृत्तसमाप्तिर्वा    | K.            | 8  | 88   | वान्यत्               | ૮૫                                              | ¥          | १२३        |
| यवमती र्जी             | १२०           | ¥  | ४२   | वाहिनी त्भी म्याविष . | 18€                                             | •          | 83         |
| युगपरान्तिका           | 99            | 8  | 88   | वितानमन्यत्           | ट३                                              | ¥          | 4          |
| र                      |               |    |      | विद्रान्माला मी गी    | १२८                                             | •          | •          |
| रधोडता रनी रली ग्      | <b>9</b> 35   | 4  | २३   | विपरौता प्रतिष्ठा     | 98                                              | ?          | 11         |
| रायूर्गम्              | 13            | ¥  | y    | विपरीता यवमध्या       | 3.5                                             | 3          | भूद        |
| रकावती भमी सगी         | १३२           | •  | १२   | विपरीता वाराही        | 23                                              | ₹          | १२         |
| रविरा जभी सजी ग्       | 385           | 9  | 2    | विपरीताख्यानिकी       | 550                                             | 4          | \$0        |
| रूपे य्न्यम्           | 5 E M         | 5  | ₹€   | विपरीतैकीयम्          | 63                                              | ¥          | 8.7        |
|                        |               |    |      |                       |                                                 |            |            |

( & )

|                                       |              |                        | पृ: ऋ:  | स्  |     |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|---------|-----|-----|
| B ON THE ST                           | पृ: ग्रः सू: |                        | ३८ ३    | A.  |     |
| विपरीती च                             | ३१ ३ इट      | षट् वे ककुमाती         | , 1     |     |     |
| विपुतान्या                            | प्र ४ १३     | षट् चामियायुजि         | 8 10    | ₹   |     |
| विपुलायुग्लः सप्तमः                   | रंट में ६०   | षष्ठयल्                | प्रह ४  | 7   | ?   |
| विवधप्रिया र्स्ती                     | 80x = 8€     | षष्ठी ज्               | प्रष् ४ | 3   | Ę   |
| विराजी दिश:                           | २१ ३ ५       | स                      |         |     |     |
| विस्मिता युमी                         | 10€ = 5=     | संसारपङ (तिर्वहिः      | ३२ इ    | 8 8 | 3   |
| विलासिनी जरी जगी ग्                   | 280 € ₹0     | सती बहती तास्डिन:      | ₹0 ₹    | ₹ ₹ | Ę   |
| विद्योक: पश्चमाष्टमी                  | 88 8 35      | सत्तमः प्रथमादि        | मू४ १   | 3 8 | e   |
| विषमञ्च                               | E 2 . 4 8    | समं तावत् क्रत्यः क्रत | 60      | 1   | Ŗ   |
| विसारप'तिरन्तः                        | ३२ ३ ४२      | सममईसमं विषमञ          | E6 1    | 1   | 2   |
| वेगवती सी                             | ११६ ५ ३४     | सर्वतः सैतव—           | 33      | 4 1 | १८  |
|                                       | ६८ ४ ३२      |                        |         | NO. | 4.6 |
| वैतालीयं हि:खरा<br>वैराजी गायन्त्री च | ₹ ₹ ₹8       | साग्येन न समा          |         |     | ¥   |
| वैश्वदेवी भी याविन्द्रिय              | 289 € 83     | सातिकात्               | X       | 8   |     |
| वस्या सा पारा रूप                     | द्ध प्र १    | सा पादनिच्त            | 77      | ₹   | 80  |
| वृत्ता नी स्गी ग्                     | ं १३८ ६ २५   | सान्नां दि:            | १२      | 2   | 0   |
| n                                     |              | सिंहीत्रता काग्यप-     | १५२     | 0   | 3   |
|                                       | 106 = 16     | सितसारङ्गपिशङ्ग        | 82      | ₹   | 44  |
| ग्रश्विदना न्जी<br>ग्राह्लिविक्रीड़ित | १५८ ७ २१     | לצור לווו ווייים       | ३५१     | 9   | २३  |
| शाहिनी म्ती त्गी ग                    | 230 6 30     | 22-                    | १८३     | ~   | 24  |
| शिखरिणी य मी नसी                      | 140 0 50     |                        | २८      | ₹   | 35  |
| शिखा विपर्यसाडी                       | Cy 8 86      | जनमा वर भी भानी        | 8€0     | 0   | २५  |
| शिखैनोनवि गरेन                        | १२१ ५ ३।     | स्विणी रः              | २४५     | É   | €€  |
| गुडुविराट्षमं                         | ११४ ५ ३      |                        | ४२      | ₹   | €8  |
| ग्रुडविराड्, मसी ज्गी                 | १३१. € १     | 。 बरा भई जायार्ड म्    | 7.8     | 8   | 88  |
| श्रेष: प्रचित इति                     | 1€€ 0 ₹      | ३ स्वागता र्नी भ्गी ग् | १२६     | É   | २४  |
| ग्रेषे परेण युङ्ग                     | ०१ ४ ३       | प्र ह                  |         |     |     |
| ग्रैलिशिखा भ री नभी                   | 105 = 1      | १ इंसकतं मनी गी        | 192     | 4   | 0   |
| खेनी रजी र्जी ग्                      | 180 € ₹      | ६ इरिणम ता सी सली      | 388     | y.  | €€  |
| 2                                     | I            | हरिगी न सी मरी स ली    |         | 9   | १५  |
| षट् संप्तकयी                          | २१ ३         | ११ इलमुखी रनी सली      | 930     | •   | 3   |
| षट्क सप्तकाष्टकीः                     | २३ ३         | 18   8                 | . 8     | 3   | १२  |
|                                       |              |                        |         |     |     |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



चिरं सारखतं योगमाधाय हृदयान्तरे ॥ समृदां सिद्धिमालेभे गुरुनाय: सुधोरसी ॥

Nandan Press, Calcutta.

# पिङ्गलच्छन्दः सूत्रम



## हलायुधवृत्तिसहितम्

#### प्रथमोऽध्यायः

नमसुङ्गिरयुम्बिचन्द्रचामरचारवे।
तैनोक्यनगरारम्भमूलस्तमाय सम्भवे॥ (क)
योमत्पिङ्गलनागोक्तच्छन्दःशास्त्रमहोदधौ।
वृत्तानि मीक्तिकानीव कानिचिद्विचिनोम्यहम्॥१॥
वैदानां प्रथमाङ्गस्य कवोनां नयनस्य च।
पिङ्गलाचार्थ्यस्त्रस्य मया वृत्तिर्विधास्त्रते॥२॥
चौराब्धेरमृतं यद्वदुदृतं देवदानवै:।
कृन्दोऽब्धे: पिङ्गलाचार्थ्यम्बन्दोऽमृतं तथोदृतम्॥३॥
मयरसतजभनलगसम्मितं भ्रमृति वाङ्मयं जगित यस्य।
स जयित पिङ्गलनागः शिवप्रसादाद्विश्वद्यमितः॥४॥

<sup>(</sup>क) सक्तवास्त्रित्वात्वुद्धिस्तत्रभवान् इलायुधी इत्तिकारः स्वहत्तिर्व्विष्ठपरिसमाप्तिकामी यत्रादी गिवं प्रणमिति—नम इति । तुङ्गम् घल्युवतं, कदाचिदिपं न प्रह्रीभूतं सर्वेषां
नमस्रत्नादिल्यथः । एवंविधं यत् थिरः तत् चुन्नितुम् अस्तरसाययविधेन सर्वात्मना चगितुं
भौतामस्य ताद्ययन्द्र एव चामरक्षेन चारवे मनोज्ञाय । वैज्ञोक्यं विभुवनमेव नगरं पत्तनं तस्य
भारकी चादौ, निद्याणि इति वा, मूलक्षमाय मूलक्षक्षस्रद्भाय वीज्ञद्भाय भादिकारणाय इत्यर्थः,
नमः नमस्तारोऽस्तु ॥

तिगुर्शं विद्यि मकारं लघ्वादिसमन्तितं यकाराख्यम् ।
लघुमध्यमञ्च रेफं सकारमन्ते गुरु निवडम् ॥ ५ ॥
लघुन्यं हि तकारं जकारमुभयोर्लघुं विजानीयात् ।
ग्रादिगुरुञ्च भकारं नकारमिह पैङ्गले तिलघुम् ॥ (ख)
दीर्घं संयोगपरं तथा मुतं व्यञ्जनान्तमुभान्तम् ।
सानुखारञ्च गुरुं क्वचिदवसानिऽपि लघुन्यम् ॥७ ॥ (ग)
ग्रादिमध्यावसानेषु य-र-ता यान्ति लाघवम् ।
भ-ज-सा गौरवं यान्ति म-नौ तु गुरुलाघवम् ॥८॥
तिविरामं दभवणे षण्मातमुवाच पिङ्गलः स्त्रम् ।
कृन्दोवर्गपदार्थप्रत्ययहेतीञ्च भास्त्रादौ ॥ ८ ॥ (घ)
इह हि तैवणिकानां साङ्गवेदाध्ययनमान्नायते (ङ) । अर्थाव-

<sup>(</sup>ख) दैक्कले पिङ्गलसुनिक्ततच्छन्दःशास्त्रे। "मस्तिगुरुस्तिलष्ठय नकारी भादिगुरुः पुन-रादिलष्ठ्यः। जी गुरुमध्यगती रलमध्यः सीऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलष्ठसः॥" "गुरुरेकी गकारस्तु सकारी लष्ठरेककः।" दित गङ्गादासः।

<sup>(</sup>ग) दीर्घमिति । संयोगः संयुक्तवर्णः परी यसात् तं संयोगपः, संयुक्तवर्णात् पूर्व्वस्थितिमित्यर्थः, अतः संयोगपरंन संयुक्तवर्णो ज्ञातव्यः । व्यञ्जनान्तित्यनेनैवीपान्तस्यापि चरितार्थवात् अवीपार्थः विसर्ज्ञनीयस्य तदुत्पन्नजिह्नासूलीयोपभानीययोरिप ग्रहणम् । यथिक्तं पाणिनीयशिचाः प्रकरणे—"त्तभावय निवृत्तिय श्रषमा रेफ एव च । जिह्नासूलसुपभा च गतिरष्टविधीपाणः ॥" श्रव्यव स्थायन्दी विसर्गपरः ।

<sup>(</sup> घ ) प्रथमस्तं (धी श्रीस्तीम्) सङ्केतेन प्रतिपादयित — विविरामिनित्यादि । तयो विरामाः विच्छेदाः यत्नेति विविरामम् । दश वर्षा ध्ईश्र ईस्त् स्त्रं स्त्रं स्दर्शे वृद्धे वृद्धे वृद्धे वृद्धे विदित्त । धर्मावं षट्मावा यत्न तदिति ।

<sup>(</sup> छ ) इहित । 'उपनीतन्तमध्यापयीत' इति स्रुतेस्त्रेविषकानामेव साङ्गवेदाध्ययनं संतैर स्यम् । 'उपनीय गुरु: शिष्यं महात्र्याष्ट्रतिपूर्व्यकम् । विदमध्यापयेदूनं शौषाचारां य शिच्यं येत् ॥" इति सृतेष स्वाध्याये यस्य कस्यचिदुपनीतस्यैवाधिकारः, उपनीतस्वश्च श्राह्मणचित्यः वैस्थानां वैविषिकानामेव । तथाच — 'वसन्ते ब्राह्मणसुपनयेत्, यीपा राजन्यं, शर्रिं वैध्यां निति कमलाकर्षत्रस्रुतिः ।

बोधपर्थान्तश्वाध्ययनिविधिः । (च) वेदाङ्गञ्च छन्दः । ततस्तदध्ययनं विधिबोधितत्वादनुष्ठेयम् । श्रयं श्रनुष्टुभा यजित, बहत्या गायित, गायत्रा स्तौतीत्येवमादिश्ववणादर्थायातमनुष्ठुभादिश्चानम् । किञ्च छन्दसामपरिश्चानात् प्रतुरत प्रत्यवायः श्रूयते । यथा—"यो इ वा श्रविदितार्षेयच्छन्दोदैवतिविनियोगेन (छ) ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयित वाऽध्यापयित वा स स्थाणुं वच्छिति गत्तें वा पद्यते प्रमीयते वा पापीयान् भवित यात्यामान्यस्य छन्दांसि भविन्तः" (ज) इति । तस्माच्छन्दःपरिश्चानं कर्त्ते व्यम् । तदर्थमिदं शास्त्रमारभ्यते । तत्र लघुनोपायेन शास्त्रावबोधिसद्वर्थं संज्ञाः परिभाषते स्त्रकारः ॥—

## धीश्रीस्ती म्॥१॥

धीत्रीस्त्री इत्यनेन गुरुत्यं संज्ञिलेनीपलचयित, मकारश्व संज्ञालेन । ततश्वायमर्थः—सर्व्वगुरोस्त्रिकस्य 'म'संज्ञा परिभाष्यते । ध्यादीनामुपादानप्रयोजनमुपरिष्टादु वच्चामः । मप्रदेशाः—"विद्य साला मी गी" दत्येवमादयः ॥

> অনু। প্রত্যেক ছলঃশাস্ত্রপ্রণেতাই সঙ্কেত দ্বারা ছলের লক্ষণ প্রকটিত করিয়া থাকেন। পিঙ্গলহ্বত্রেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাতে ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, এবং ল এই দশটী অক্ষর দ্বারা সমস্ত ছলোবিষয়ক

<sup>(</sup>च) तथाच निक्ततवचन'-'धदधीतमविज्ञात' निगदेनैव शब्दाते'-द्रवादि।

<sup>(</sup>क) श्रावेंग इति । "ऋषयोऽनागतातीतवर्त्तमानार्थवेदिन: । श्रतें: सनोतेः किपि स स्विश्रव्दो निक्चते ॥" तस्यायम् श्रावेंगः । देवात्तलान्तात् खार्थे श्रण्, 'दैवतं पुंनपुंसकम्' इति निक्कतवचनम् ।

<sup>(</sup>ज) स्थायमिति—स्थायुं इचादियोनिम्, चक्कित प्राप्नीति। गर्ने नरके। प्रमीयते वा कदाचिद्पि वेदोक्तमायुर्ने लभते। यातित। यातः प्राप्तः यामः फलोत्पत्तिवषये भौदा-सीन्यं यैस्तानि। भ्रथवा 'यातयामने जीवभुक्ते सितं दित निघस्तुवचनात् यातयामगब्दो जीव-भुक्ते सितं चानादी वर्नते दति।

## वरा सा य्॥ २॥

वरा सा दत्यनेनादिलघोस्त्रिकस्य 'य'—संज्ञा परिभाष्यते। य प्रदेशाः—"भुजङ्गप्रयातं यः" दत्येवमादयः॥

## का गुहा ग्॥३॥

का गुहा इत्यनेन मध्यलघोस्त्रिकस्य 'र'—संज्ञा परिभाष्यते। रप्रदेशा:—"स्रग्विणी रः" इत्येवमादयः॥

সঙ্কেত স্থব্যক্ত করা হইরাছে। এই দশটী অক্ষরই যাবতীয় ছন্দঃশিক্ষার মূল।
তিন তিনটী অক্ষর একত্র ধরিয়াই ছন্দঃ ঠিক করিতে হয়। ইহাকে 'গণ' বলে।
ছন্দঃশাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ম হইতে ত পর্য্যন্ত মোট আটটী গণ। গওল দ্বারা কেবল
এক একটীর পরিচয় হয়, তিন অক্ষরের নহে। পর পর তিনটী অক্ষর
গুরু হইলে তাহা কি সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে—এই উদ্দেশ্রে গ্রন্থকার বলিতেছেন
—ক্রমে তিনটী অক্ষর গুরু হইলে তাহার 'ম' সংজ্ঞা জানিবে। অর্থাৎ যে স্থলে
'ম' দেখিবে, সেই স্থনেই ক্রমে তিনটী বর্ণ গুরু ব্বিতে হইবে। এই স্থত্রে 'ধী'
'শ্রী', এই তিনটীই গুরু হইরাছে। প্রথম স্তত্র হইতে অন্তম স্ত্র পর্যন্ত
প্রত্যেক স্থত্রেরই প্রথম তিন তিনটী অক্ষর স্ব স্থক্তম্ব ও লঘুত্ব-অন্থমারে তিন
তিনটী গুরুল্য বর্ণের জ্ঞাপক। অন্যত্রও এইরূপ ব্যবস্থা। ধী প্রভৃতি দ্বারা
কেন নির্দেশ করা হইল,—তাহা পরে (১৫ স্থত্রে) বলা হইবে। "বিত্যানালা
মৌ গৌ" ইত্যাদি স্ত্র 'ম' সংজ্ঞার প্রয়োজন-স্থল। এই গ্রন্থে গুরু বর্ণের চিহ্ন
(১) এবং লঘু বর্ণের চিহ্ন (।) এইরূপ প্রদন্ত হইবে।

২ অমু। যে তিনটী বর্ণের আদি বর্ণ লঘু, সেই তিনটী বর্ণের নাম 'য'।
অর্থাৎ যে তিন অক্ষরের প্রথম অক্ষরটী মাত্র লঘু এবং মধ্যের ও শেবের অক্ষর
শুরু, তাহার 'য' সংজ্ঞা বলিয়া জানিবে। 'ভুজঙ্গপ্রয়াতং যঃ' ইত্যাদি স্থ্র এই
সংজ্ঞার প্রয়োজন-স্থল।

ু অম। যে তিনটী বর্ণের মধ্য বর্ণ টী মাত্র লম্ভু ( আদি ও অস্তের অক্ষর গুরু ) সেই তিনটী বর্ণকে 'র' বলে। 'প্রথিণী রঃ' ইত্যাদি স্থ্র প্রয়োজন-স্থল।

## वसुधा स्॥ ४॥

वसुधा दत्यनेनान्तगुरोस्त्रिकस्य 'स'-संज्ञा परिभाष्यते। प्रदेशा:-"तोटकं सः" इत्येवमादयः॥

## सातेकात्॥५॥

साते का इत्यनेनान्तलघोस्तिकस्य 'त'-संज्ञा परिभाष्यते। तप्रदेशा:-"तन्मध्या त्यौ" इत्येवसादय: ॥

#### कहा सज ॥ ६॥

कदा स इत्यनेन मध्यगुरोस्त्रिकस्य 'ज'-संज्ञा परिभाष्यते जप्रदेशाः—"कुमारललिता ज्सी ग्" दत्वेवमादयः ॥

## किं वद भ्॥ ७॥

द्रत्यनेनादिगुरोस्त्रिकस्य 'भ'-संज्ञा परिभाष्यते। भप्रदेशा:-"चित्रपदा भी गी" इत्येवमादय: ॥

#### न इस न्॥ ८॥

न इस इत्यनेन सर्व्वलघोस्त्रिकस्य 'न'-संज्ञा परिभाष्यते। नप्रदेश:- "दण्डको नौ र:" दत्येवमादय: ॥ (क) ॥

৪ অনু। অন্তগুরু ( অর্থাৎ আদি ও মধ্যবর্ণ লঘু, মাত্র শেষ অক্ষরতী গুরু ) তিনটী বর্ণকে 'म' বলে। "তোটকং সঃ" ইত্যাদি স্থ্র 'স' সংজ্ঞার প্রয়োজন-স্থল।

৫ অনু। অন্তলঘু ( অর্থাৎ আদি ও মধ্যবর্ণ টী গুরু, কেবল শেষ বর্ণ টী লঘু) তিনটী বর্ণকে "ত" বলে। "তনুসধ্যা ত্যৌ"ইত্যাদি স্ত্র 'ত' সংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল . ৬ অনু। মধ্যগুরু ( অর্থাৎ আদি ও অন্তবর্ণ লঘু, মধ্যবর্ণ টী গুরু ) তিনটী वर्गरक "ज्" वर्ता। "कुमातनिका ज मो भ"हेकां नि एवं ज'मः जात अरमाजनसन।

৭ অনু। আদি বর্ণ গুরু, মধ্য ও অন্ত বর্ণ ফুইটা লঘু, এইরূপ তিনটী বর্ণের 'ভ'' সংজ্ঞা হয়। "চিত্রপদা ভৌ গৌ" ইত্যাদি স্থত্র 'ভ' সংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল।

৮ অনু। ক্রমশঃ তিনটা লঘু বর্ণের "ন" সংজ্ঞা হয়। "দণ্ডকোনৌ রঃ"

ইত্যাদি স্থত্র 'ন' সংজ্ঞার প্রয়োজন।

ď

র

<sup>(</sup>क) विशेषमाह गणविषये चन्द्रभेखर:—पृथियीजलिशिखिपवना द्यमणौन्दुपद्मगान् क्रमत:।

## गृ ल् ॥ ६॥

ग्ट इत्यमें मोपलिश्वतस्य इस्वस्य 'ल' संज्ञा परिभाष्यते । लग्नव्दश्य लघुवाचकः । तेन इस्वमच्चरं 'लघु' संज्ञं भवतीत्यर्थः सम्पद्यते । लप्रदेशाः — "लः समुद्रा गणः" इत्येवमादयः ॥

## गन्ते ॥ १०॥

ग्रग्रहण्मनुवर्त्तते। ग्राग्रव्होपलचितस्य इस्वस्य पादान्ते वर्त्तमानस्य ग्रुक्संज्ञाऽितिदिश्यते। ग् इति प्रथमाचरप्रतीकेन गुक्यव्दस्य ग्रहण्म्। ननु समानीगीत्यार्थ्यादीनां पादान्ते वर्त्तमानस्य इस्वस्य गुक्त्वं न दृश्यते। नेष दोषः। सर्वत्र पादान्ते वर्त्तमानस्य इस्वस्य गुक्त्व-सृत्सर्गसिडम्। तच्च लकारश्रुत्याऽपवादेन बाध्यते। यथा—'ग्लिति समानी', 'गीत्यार्थ्या ल' इत्यादी सामान्यस्य विशेषेण बाधः कस्य न सम्पतः ? तस्मात् कुचोद्यमितत्। केचिदिदं सूत्रं व्यवस्थितविभाषया व्याचचते, 'प्रमाण्या'दीनामन्ते गुक्त्वमेव 'समान्या'दीनामन्ते लघुत्व-मेव, तस्मादियं व्यावस्था प्रमाणम्। श्रेषाणामिच्छ्या गुक्त्वं लघुत्वचेति

৯ অনু। গু এই বর্ণ গ্রহণ দারা একটীমাত্র লঘু বর্ণের পরিচায়ক হইয়াছে।
একটী লঘুবর্ণকে "ল" বলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ এবং ল তিনটী বর্ণের পরিচায়ক
নহে। 'গুরুরেকো গকারস্ত লকারো লঘুরেকক' ইত্যাদি। ল শব্দের অর্থ লঘু,
স্থতরাং এই স্ত্র দারাই হ্রস্ববর্ণের লঘুদংজ্ঞা কথিত হইল। ''লঃ সমুদ্রা গণঃ"
ইত্যাদি স্ত্র 'ল' সংজ্ঞার প্রয়োজন-স্থল।

इत्यष्टी गणदेवान् पिङ्गलकथितान् विजामीयात्॥ मगणविलघृ मिवे भत्यौ भयगणौ सृतौ। उदाधीनौ जतगणावरो रसगणौ मतौ॥ यगणऋडिकार्ये सगणः सुखसम्पदो धत्ते। रगणो ददाति मरणं मगणो देशाडिवासयिति ॥ तगणः य्न्यं तनुते जगणो कजमादधात्ये व। भगणो मङ्गलदायो नगणः सकलं फलं दिश्रति। यत्यस्यादौ किवना बोड्यः सर्व्या यवात् श्रम्यवापि। दृष्टा रसतजा यस्याद धनादीनां विनाशकाः। काव्यस्यादौ न दातव्या द्रति च्छन्दोविदो जगुः॥ यदा दैववश्रादायो गणो दृष्टफलो भवत्। तदा तद्वीषशान्त्यथं शोध्यः स्यादपरो गणः॥ प्रतिप्रसनमाह भामहः—देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः। ते सर्व्यं नैव निन्दाः स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा॥

तदनुपपत्रम् ; विकल्पस्याप्रसुतत्वात् कस्य व्यवस्थेति न विद्यः ॥ नन केनापुरतं-"वा पादान्ते खक्र" इति गुरुत्वम्, सत्यमुक्तम्, दुरुक्तं हि तत्। "वान्ते ग्वक्र इति प्रोत्तं यैसु खेतपटादिभिः (१)। उत्सर्ग-स्यापवादेन वाधस्तैर्नावधारित"—इत्युत्ते:। इच्छ्या गुरुलं लघुलञ्च नोपपदाते। कस्येक्कया? किं गास्त्रकारस्य कवेर्वा १ न ताव-दाद्य: पच्च:, सूत्रेष्वदर्भनात्। नापि दितीय:, कवरपी कायां व्यवस्थाभावात्। को जानाति कस्य कीटग्रोच्छेति॥ अन्ये लाइ:--ननु पादान्ते वर्त्तमानस्य इस्वस्य पाणिनिना गुरुसंचा न कता। तेनोक्तं—"संयोगे गुरु: दीर्घश्व" (११४ ११—१२) इति। नायं संयोगादिन च दीर्घ: । तस्माद 'गन्ते' इति स्वमयुक्तम् । अवोच्यते— पाणिनिना स्वयास्त्रप्रयोजनार्थं गुरुसंन्ना क्वता, 'गुरोस हलः' ( ३।३। १०३) दत्यकारप्रत्ययो यथा स्थात् कुग्ढा हुग्छे त्यादी; ईहाचुक्री जहाञ्चक्रे द्वेवमादिषु "द्जादेश्व गुरुमतोऽत्रक्कः" दति ( ३।१।३६ स्त्रेणाम्पत्ययश्व। पादान्ते वर्त्तमानस्य लघोगु रत्वातिदेशे पाणिनेः प्रयोजनमेव नास्ति। किञ्च, श्रनुस्वारादिपूर्वस्य वर्णस्य वर्लं सम्प-दित्यादी स्थितस्य गुरुसंचा पाणिनिना न कता, किमेतावतान्यैरिप न कर्र्त्रेवा ? तस्मात स्त्रामिदं 'गन्ते' इति । गप्रदेशाः — "गावन्त श्रापीड" दृत्य वसादयः॥

১০ অন্ন। এই স্থত দারা পদের অস্তস্থিত লঘুবর্ণের "গ" অর্থাৎ গুরু সংজ্ঞা অতিদিষ্ট হইল। 'গাবস্ত আপীড়ঃ" ইত্যাদি স্থত "গ" সংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল।

<sup>(</sup>१) श्रेतपटादिभि: जैनादिभि:। भादिशब्देन इत्तरवाकरादीनां ग्रहणम्। इस्रते हि इत्तरवाकरे—'सानुखारो विसर्गान्तो दीघों गुक्तपर्य यः। वा पादान्ते लसी खकी जेयोऽयो माविको लघुः।' श्रुतवोधिऽपि—'विजेयमचरं गुरु पादान्तस्यः विकल्पेन' इति। श्रव सार्वेन भौमानामयमाश्ययः—पादान्ते लघुखरस्य कचिद्र गुरुलं कचिद्रधुलं इस्यते। तथाच—'जग-विवासो वसुदेवसद्यनि' इत्यव पादान्तेकारस्य गुरुलं, तेन 'वंशस्या ज्तौ सौ' इति स्वात् वंशस्यवत्तलं सिद्धं, खिति समानोत्यव लघुलम् श्रतो व्यवस्थितविभाषा गुक्तित—इत्तिकारस्यैवं समाधानं न रुचिकरं, यत उत्सर्गापवादन्यायै वाभिमतसिद्धौ व्यवस्थितविकत्यकत्यनं दुरुक्त-मिवेति।

## भ्रादिपरः ॥ ११ ॥

ध्र इति व्यञ्जनसंयोगस्योपलचणार्थम्। ध्र त्रादिर्येषां ते ध्रादयः। त्रादिपदेन विसर्ज्जनीयानुस्वारिजह्वामृलीयोपधानीयानां यहणम्। ध्रादयः परे यस्मात् स ध्रादिपरः। तत्रश्चायं स्त्रार्थः— व्यञ्जनसंयोगात् पूर्वस्य इस्वस्थानुस्वारिवसर्जनीयजिह्वामृलीयोपधान् नीयेभ्यश्च गुरुसंन्नातिदिश्यते॥ (२)

#### हि॥ १२॥

ग इत्यनुवर्त्तते। हे इति दिमात्रोपलचणार्थम्। ततसायं स्त्रार्थ:—दिमातस्य दीर्घस्य 'ग'-संज्ञा क्रियते॥

ली सः॥ १३॥

स इति गकारस्य परामर्थः, स गकारो हिमातो ही लघू सत्वा गणियतव्यः ॥

## ग्ली ॥ १४॥

श्रधिकारोऽयमाश्रास्त्रपरिसमाप्ते:। यत्र विशेषान्तरं न श्रूयते तत्र ग्लावित्युपतिष्ठते। 'गायत्रश वसवः' (२।३) दत्येवमादिवत् सुतेनेह व्यवहारो नास्ति॥

>> অমু। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বর্ণ ও অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপগ্রানীয় বর্ণের পূর্ব্ব লঘু বর্ণের গুরুসংজ্ঞা অতিদিষ্ট হইল।

>২ অন্ত । দ্বিমাত্র দীর্ঘ বর্ণের "গ" অর্থাৎ গুরুসংজ্ঞাবিধান হইল।

১৩ অম। সেই দ্বিমাত্র গুরুবর্ণকে হুইটী লঘুরূপে গণনা করিতে হুইবে।

১৪ অফু। বিশেষ বিধি পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থপরিসমাপ্তি পর্য্যস্ত "প্লৌ" এই বর্ণ টী অধিক্বত হইবে, যেমন "আস্থরী পঞ্চদশ" ২।৪। এই স্থত্রে বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—"তানি চ অক্ষরাণি শ্লৌ ইত্যধিকারবশাৎ গুরুণি লঘুনি চ—" ইত্যাদি।

<sup>(</sup>२) श्रत चन्द्रगेखर:--रिफहकारत्यञ्जनसंयोगपूर्व्वना संस्थितस्य भवेत्। वैकल्पिकं खप्रलं वर्णस्योदाहरनि विदास:।

## अष्टी वसव द्रति॥ १५॥

श्रव गास्ते वसव इत्युच्यमाने श्रष्टसंख्योपलचिता गुरुलघु-स्वरूपा वर्णा ग्रह्मन्ते । लौकिकप्रसिद्ग्रपलचणार्थिसदं स्वम् । तेन चतुर्णा ससुद्राः पञ्चानामिन्द्रियाणि इत्येवमादयः संज्ञाविश्रेषा लौकिक्सेभ्यः प्रत्येतव्याः । इतिकासेऽध्यायसमाप्तिस्चकः ॥

इह ध्यादीनासुपादानप्रयोजनं वर्र्णते। अध्ययनाहीर्भवति। यस्य धीस्तस्य श्रीः, वृिषपूर्वकत्वाद्विभूतेः। यस्य श्रीस्तस्य स्त्री, अर्थसूलकत्वाद्गाईस्थास्य। 'वरा सा' इत्यनेन सर्वेषां स्त्रीसाधनो-पायानां बुदेकपायस्य माहालाः दर्भयति। तथाचीक्तम्—

> "ग्रडीङ्गु लपरीणाहजिह्वाग्रायासभीरवः। सर्व्वाङ्गीणपरिक्षे शमवुधाः वन्मे कुर्वते॥"

तत्राह गिष्यः—'का गुहा ?' गुहाग्रव्दः स्थानवाचकः। 'का गुहा' यत्रासी तिष्ठति। उपाध्यायो ब्रूते—'वसुधा' पृथिव्यां लभ्यते धीर्नात्र विषादः कर्त्तव्यः। पुनरप्याह ग्रिष्यः—'सा ते क' ? 'सा'धीस्वयोपदिष्टा पृथिव्यां 'क' स्थितेन लभ्यते। गुरुराह—'ग्रेहे।' पुनराह ग्रिष्यः—'कदा सः ?' स ग्रेहस्थः पुरुषः' 'कदा' कस्मिन् काले तां धियं प्राप्नोति। अत्रोत्तरं—'भ्रादिपरः।' धारणार्थावबोधपरोऽसी यदा स्थात्तदा धियं लभते। भूयोऽपि प्रश्नः—'किं वद।' 'किं कुर्वन्सी तां धियं लभते तद् 'वद'। तत्रोत्तरम्—'न हसन्।' हासादि-चापल्यमकुर्व्वाणस्तां धियं लभत दत्यर्थः॥

इति भद्रहलायुषक्षतायां कृन्दोवत्ती प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

১৫। এই ছন্দঃশাস্ত্রে বস্ত্র শবেদ গুরু লয়ু আটটী বর্ণকে বৃঝাইবে। লোক-প্রসিদ্ধ অস্ত্র শব্দ গ্রহণের উপলক্ষণ এই হত্রটী। অর্থাৎ বেমন বস্ত্র শব্দে ৮ বৃঝাইবে তদ্ধপ সমুদ্র শব্দে ৪ ইন্দ্রিয় শব্দে ৫ ইত্যাদি। যে যে অর্থে যে বে শব্দ লোকপ্রসিদ্ধ আছে, এই ছন্দঃশাস্ত্রেও সেই সেই অর্থে সেই সেই শব্দের প্রয়োজন হইবে।

## दितीयोऽध्यायः ।

| 7 |                  |     | i i | T   |            |    | 1 1 1 2 2 2 | Maria Wal |
|---|------------------|-----|-----|-----|------------|----|-------------|-----------|
|   | क्र॰             | गा० | उ॰  | য়৽ | <b>ਰ</b> ॰ | प॰ | वि॰         | ज॰        |
| 8 | <b>ग्रा</b> षीं॰ | ₹8  | २८  | ३२  | ₹          | 80 | 88          | 82        |
| 2 | दैवी॰            | 18  | २   | A.  | 8          | y  | Ę           | 9         |
| ₹ | त्रासु॰          | १५  | 68  | ₹ ₹ | १२         | 88 | १०          | 2         |
| 8 | प्राजा॰          | 5   | १२  | १६  | 20         | 28 | २८          | ३२        |
| ¥ | याजु॰            | £   | 9   | 2   | ٤          | 80 | 88          | १२        |
| 4 | सान्त्री         | १२  | 88  | १६  | १८         | २० | २२          | 28        |
| 9 | त्राची           | 6=  | २१  | 28  | २७         | ₹∘ | ₹₹          | ३६        |
| ~ | ब्राह्मी         | ₹€  | ४२  | ४८  | ५४         | €0 | ६६          | ७२        |

## छन्दः॥१॥(क)

अधिकारोऽयमाशास्त्रपरिसमाप्तेः। इत जर्डुं यद्वच्चामम्बन्देन स्तत्नोपतिष्ठते। कृन्दःश्रन्देनाचरसंख्यावच्छन्दोऽत्नाभिधीयते॥

गायती ॥ २॥ (ख)

अधिकारोऽयमाद्वादशस्त्रपरिसमाप्ते:। "तान्यु श्विक्" दत्यादि स्त्रात् प्राग् यदुचते छन्दस्तदृगायतीसंत्रं वेदितव्यम्॥

- >। ইহার পর শাস্ত্রপরিসমান্তিপর্য্যন্ত ''ছন্দঃ'' ইহা অধিকৃত হইবে। এই ছন্দঃশব্দে অক্ষরসংখ্যা কথিত হইল।
- ২। এই স্থত্র হইতে দাদশ স্থত্র পর্য্যস্ত "গায়ত্রী" ছলঃ অধিকার যাইবে।
  অর্থাৎ "তাম্মাঞ্চিক্" এই স্থত্তের পূর্ব্ব পর্যান্ত বক্ষ্যমাণ ছলের গায়ত্রী সংজ্ঞা হইবে।

<sup>(</sup>क) छन्द संवरणे छदयति वर्णान् तथाच-नैक्तं - छन्दांसि छदनात ।

<sup>(</sup>ख) गायत्रेव वायते पालयति च सा गायती । या वै खल गायति हथा संसारे साक्षियते,

## दैव्ये कम्॥ २॥

एकाचरं छन्दो दैवो गायत्नोति संज्ञायते। तत्नायं प्रदर्भनोपाय: ।— चतुरङ्गक्रीड़ायामिव चतुःषष्टिकोष्ठान् लिखित्वा (प्रथमपङ्क्तौ श्राषीं नाम लिखित्वा दितीयादिकोष्ठेषु श्रङ्गानामुपरि गायत्नादि-सप्तक्कृन्द्रसां नामानि विन्यसेत् ] तत्न दितोयायां पङ्क्तौ प्रथमे कोष्ठे दैवीयव्दं विन्यसेत् संज्ञाज्ञापनार्थम्, दितोये एकसंख्याङ्कं विन्यसेत् ॥

## त्रासुरी पञ्चदश ॥ ४ ॥

श्रासुरी गायतो पञ्चदशाचरा । तानि चाचराणि "ग्लो" (१।१४) दत्यधिकारात् गुरूणि लघूनि च यथासभावं द्रष्टव्यानि । तत त्वती-यायां पङ्क्ती प्रथमे कोष्ठे श्रासुरीशव्दं व्यवस्थाप्य द्वितीये पञ्चदश-संख्याङ्कं विन्यसेत्॥

## प्राजापत्याऽष्टी ॥ ५ ॥

#### प्रजापत्या गायती अष्टाचरा भवति। यत कचिइ देऽष्टा-

৩। একাক্ষর ছলকে 'দৈবী গায়ত্রী' বলে। গায়ত্রী উঞ্চিক্ প্রভৃতি সাত প্রকার ছলের প্রত্যেকটাই আর্ষী, দৈবী, আস্থরী, প্রাজাপত্যা, য়জুবী, সামী, আর্চ্চী ও ব্রাহ্মী ভেদে ৮ প্রকার। কোন্টী কত অক্ষরে কোন্ প্রকারের অন্তর্গত হইবে, তাহা ভালরপে ব্র্ঝাইবার জন্ত (১০ পৃঃ) মণ্ডলটী দেওয়া হইয়াছে। উহা আঁকিবার প্রণালী যথা—চতুরঙ্গ ক্রীড়ার ন্তায় আট পঙ্ ক্তিতে ৬৪ চৌষ্টিটী কোষ্ঠ দারা একটা মণ্ডল আঁকিবে। পরে তাহার প্রথম পঙ্কির প্রথম কোষ্ঠে আর্ষী এই নাম লিথিবে। দিতীয়াদি ঘরে উপরিভাগের ক্রমান্সারে গায়ত্রী, উঞ্চিক্, অন্তর্ভুপ্, বৃহতী, পঙ্কিন, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছলের নাম লিথিবে। পরে দিতীয় পঙ্কিনর প্রথম ঘরে "দৈবী" শন্ধটী লিথিয়া সংজ্ঞা ব্র্ঝাইবার জন্ত দিতীয় ঘরে ১ অঙ্ক বসাইবে।

৪। পঞ্চদশাক্ষর ছন্দের নাম 'আস্থরী' গায়ত্রী। পূর্ব্বোক্ত মপ্তলের তৃতীয়
পংক্তির প্রথম ঘরে "আস্থরী" এই নাম লিথিয়া দিতীয় ঘরে ১৫ অন্ধ বসাইবে।

इ

[]

d,

तदुष्क्रितये मामेव भजध्वमिति स्वयं शब्दयति च। तथाक्तर्वाणं दुःखात्मकात् संसारात् वायते पालयति च सा गायवी नामेति। श्रतएव सार्त्तेनिवैचनं—"गातारं वायते यस्मात् गायवी तेन सा स्मृता" इति।

चरं छन्दस्तत्प्राजापत्या गायतीति ज्ञेयम्। तत्र चतुर्थां पङ्तौ प्रथमे कोष्ठे प्राजापत्याभन्दं व्यवस्थाप्य दितीये अष्टमं ख्याङ्कं लिखेत्॥

## यजुषां षट्॥ ६॥

यजुषां गायत्री षड्चरा भवति। यत कचिद्देरे षड्चरं कच्दस्तद्याजुषी गायत्रीति संज्ञायते। तत्र पञ्चम्यां पङ्क्ती प्रथमे कोष्ठे याजुषीयव्दं व्यवस्थाप्य द्वितीये षट्मंख्याङ्कं लिखेत्॥

## साम्नां दि: ॥ ७॥

षित्यनुवर्त्तते। हिरिति क्रियाभ्याद्यत्तिदर्भनात् करोतिरध्या-च्चियते। हादमाचरित्यभ्याद्यत्ता क्रियते। तेन हि:कता हिगुणिता षट्संख्या साम्तां गायत्रो भवति। यत्र कचिह्ने दे हादमाचरं छन्दः, तत् साम्तां गायत्रोति संज्ञायते। तत्र षष्ठाां पङ्क्तौ प्रयमे कोष्ठे साममञ्दं लिखिला हितीये हादमसंख्याङ्कं लिखेत्॥

## ऋचां वि:॥ ८॥

## षड़ित्यनुवर्त्तते। अवापि पूर्ववत् क्रियाभ्यावृत्तः, तेन विगुणिता

- ে। আট অক্ষর ছন্দকে ''প্রাজাপত্যা গায়ত্রী বলে। সেই মণ্ডলের চতুর্থ পঙ্ক্তির প্রথম ঘরে ''প্রাজাপত্যা'' এই নাম লিখিয়া দিতীয় কোষ্ঠে ৮ অঙ্ক বসাইবে।
- ৬। বেদোক্ত ষড়ক্ষর ছন্দকে "যাজুষী" গায়ত্রী বলে। সেই মণ্ডলের পঞ্চম পঙ ক্তির প্রথম ঘরে 'যাজুষী'' এই নাম বসাইয়া দ্বিতীয় ঘরে ৬ অর্ক্ষ লিখিবে।
- १। বেদোক্ত দাদশাক্ষর ছন্দের নাম 'সায়ী' গায়তী। সেই মণ্ডলের য়য়্চ
  পঙ্জির প্রথম ঘরে "সায়ী' এই নাম লিথিয়া দিতীয় ঘরে ১২ অয় বসাইবে।
  - ৮। বেদোক্ত অপ্টাদশাক্ষর ছন্দকে 'আর্চ্চী' গায়ত্রী বলে। সেই মগুলের

षट्संख्या ऋचां गायती मनति। यत कचि हेऽष्टादशाचारं छन्द-स्तहचां गायतोति संज्ञायते। तत सप्तस्यां पङ्कौ प्रथमे कोष्ठे ऋक्शब्दं व्यवस्थाप्य दितीयेऽष्टादश्यसंख्याङ्गं लिखेत्॥

### दी दी साम्नां वर्द्धत ॥ ६॥

गायतीत्यनुवर्त्तते। साम्तां पङ्क्ती गायत्ती ही ही संख्याङ्की ग्रहोत्वा पूर्वात् पूर्वात् वर्डेत, यावदष्टमं कोष्ठं प्राप्नोति। तत्र साम्तां पङ्क्ती त्रतीयादिषु कोष्ठेषु क्रमण वर्डितान्यचराण्यङ्केन विन्यसेत्॥

## वींस्तीन्चाम्॥ १०॥

गायतीत्यनुवर्त्तते। ऋचां गायती तींस्तीन् संख्याङ्कान् ग्रहीता पूर्ववद्वर्देत्। अतापि ऋचाँ पङ्क्ती ततीयादिषु कोष्ठेषु क्रमेण वहमङ्कं स्थापयेत्॥

সপ্তম পছক্তির প্রথম ঘরে "মার্ক্রী" এই নাম লিখিরা দিতীয় ঘরে ১৮ অন্ত বসাইবে।

১। ষষ্ঠ পঙ্,ক্তিতে সান্নী গায়ত্রীর অঙ্ক ছই ছই সংখ্যা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ছইয়া যথা ক্রমে তৃতীয় দর হইতে অপ্তম দর পর্যান্ত বসিবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দরে যে সামী গায়ত্রীর অঙ্ক ১২ আছে, তাহা ছই দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তৃতীয় দরে ১৪ চতুর্থ দরে ১৬, পঞ্চম দরে ১৮, ষষ্ঠ দরে ২০, সপ্তম দরে ২২ ও অপ্তম দরে ২৪ হইবে।

১০। সপ্তম পঙ্ক্তিতে আর্চ্চী গায়ত্রী তিন তিন সংখ্যা হারা পরিবর্দ্ধিত হইরা তৃতীয় ঘর হইতে অষ্ঠম ঘর পর্য্যন্ত যথাক্রমে বসিবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘরে যে আর্চ্চী গায়ত্রীর ১৮ সংখ্যা আছে, উহা তিন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তৃতীয় ঘরে ২১, চতুর্থ ঘরে ২৪, পঞ্চম ঘরে ২৭, ষষ্ঠ ঘরে ৩০, সপ্তম ঘরে ৩০ ও অষ্টম দরে ৩৬ বসিবে।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मे

ा :, हे

না লর মঙ্ক

. লর অঙ্ক

যষ্ঠ

ল্র

## चतुश्रतुरः प्राजापत्यायाः॥ ११॥

प्राजापत्यायाः पङ्त्री गायत्रो चतुरश्वतुरः संख्याङ्कान् ग्रहीत्वा वर्देत । अत्रापि द्वितीयादिषु कोष्ठेषु विन्यासः पूर्व्ववदेव ॥

#### एक कं श्रेषे॥ १२॥

श्रनुताः श्रेषः । यत गायत्रां संख्याद्विनिता सा एकैकं संख्याङ्कं ग्रहीत्वा वर्षेत । दैवी याजुषी च श्रेषशब्दे नोच्यते, श्रासुर्थ्यां विश्रेषाभिधानात् । तेन दैवी द्वतीयादिषु कोष्ठेषु एकैक-मङ्कं ग्रहीत्वा वर्षेत तथैव याजुषो ॥

## जह्यादासुरी ॥ १३ ॥

एकैकमित्यनुवर्त्तते। त्रासुरी गायती एकैकमचरं त्यजित्। उत्तरेषु कोष्ठेषु वृद्धी प्राप्तायां द्वासी विधीयते। तेऽङ्काः क्रमण स्थाप्याः॥

- ১১। চতুর্থ পঙ্ক্তিতে প্রাক্তাপত্যা গায়ত্রী চার চার সংখ্যা দ্বারা পরি-বর্দ্ধিত হইয়া তৃতীয় ঘর হইতে অস্টম ঘর পর্য্যন্ত মথাক্রমে বসিবে। অর্থাৎ চতুর্থ পঙ্কির দিতীয় ঘরে প্রাক্তাপত্যা গায়ত্রীর সংখ্যা আছে ৮, স্কৃতরাং ৪ দারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তৃতীয় ঘরে বসিবে ১২, চতুর্থ ঘরে ১৬, পঞ্চম ঘরে ২০, ষষ্ঠ ঘরে ২৪, সপ্তম ঘরে ২৮ ও অস্টম ঘরে বসিবে ৩২।
- ১২। যে সকল গায়ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিধান নাই, তাহার [ অর্থাৎ দৈবী ও যাজুমী ] এক এক সংখ্যা দারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তৃতীয় ঘর হইতে অষ্টম ঘর পর্য্যস্ত বসিবে—অর্থাৎ দ্বিতীয় পঙ্জির দিতীয় ঘরে দৈবী গায়ত্রীর সংখ্যা আছে ১, স্থতরাং তৃতীয় ঘরে বসিবে ২, চতুর্থ ঘরে ৩, পঞ্চম ঘরে ৪, ষষ্ঠ ঘরে ৫ সপ্তম ঘরে ৬ ও অষ্টম ঘরে বসিবে ৭, এবং পঞ্চম পঙ্জিতে দ্বিতীয় ঘরে যাজুমী গায়ত্রীর সংখ্যা আছে ৬, স্থতরাং তৃতীয় ঘরে ৭, চতুর্থ ঘরে ৮, পঞ্চম ঘরে ৯, মন্ট ঘরে ১০, সপ্তম ঘরে ১১ ও অষ্টম ঘরে বসিবে ১২।
  - ১৩। সৃতীয় পঙ্ ক্তিতে আস্থরী গায়ত্রী এক এক সংখ্যা পরিত্যাগপূর্বক

## तान्युष्णागनुष्टुवृहहतीपङ् क्तिविष्टुव्जगत्यः ॥ १४ ॥

तानि छन्दांसि गायत्रगः परस्तात् उष्णिगनुष्टुव् हत्तोपङ् िति-तिष्टुव् जगत्याख्यानि क्रमेण भवन्ति ॥

### तिस्त्रस्तिस्रः सनास्ना एकैका ब्राह्माः ॥ १५ ॥

यजुषां पङ्तिमारभ्य तिस्रो याजुषो, साम्ती ग्राची चेति गायत्रो मिलिता एका षट्तिंगदचरा ब्राह्मी गायत्री भवति। सनाम्मा दत्येकसंद्वा दत्यर्थः। तिस्रस्तिस्त दति वीषया परेषा-सृष्णिगादीनामिह ग्रहणम्। तथा एकैकेति वीषया तास ब्राह्मा भवन्तीति विधोयते। ब्राह्मा दति गायत्रादोनां जगतीपर्य्यन्तानां विशेषणम्। एवं याजुषी, साम्त्रो ग्राची चोष्णिक् मिलिता एका दिचलारिंगदचरा ब्राह्मो उष्णिग्भवति। एवं तिस्रोऽनुष्टुभः सङ्गताः सत्योऽष्टचलारिंगदचरा एका ब्राह्मानुष्ट्वं भवति। ता एव तिस्रो वहत्यः सङ्गताः सत्यश्चतुःपञ्चायदचरा एका ब्राह्मी वहती

তৃতীয় পঙ্জির দ্বিতীয় ঘর হইতে অষ্ট্রন ঘর পর্যান্ত যথাক্রনে বসিবে। অর্থাৎ তৃতীয় পঙ্জির দ্বিতীয় ঘরে আস্থরী গায়ত্রীর সংখ্যা আছে ১৫, স্থতরাং এক বাদ দিয়া তৃতীয় ঘরে বসিবে ১৪, চতুর্য ঘরে ১৩, পঞ্চন ঘরে ১২, ষষ্ঠ ঘরে ১১, সপ্তান ঘরে ১০ ও অষ্ট্রন ঘরে ১।

১৪। গারত্রী ছলের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় দর হইতে বথাক্রমে উঞ্চিক্, অমু-ষ্ট্প্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্ট্প্, ও জগতী ছন্দ হইবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি দরের অক্ষানুসারে বথাক্রমে গায়ত্রীর স্থায় উঞ্চিক্ প্রভৃতি প্রকারভেদ বৃদ্ধিতে হইবে।

১৫। যাজুষী, সামী, আর্চ্চী, গায়ত্রী একত্রিত হইয়া ৩৬ অক্ষরে এক ব্রান্ধী গায়ত্রী হইবে; এবং যাজুষী, সামী, আর্চ্চী ও উঞ্চিক্ একত্রিত হইয়া ৪২ অক্ষরে এক ব্রান্ধী উঞ্চিক্ এবং যাজুষী, সামী, ও আর্চ্চী অনুষ্টুভ্ একত্রিত হইয়া ৪৮ অক্ষরে এক ব্রান্ধী অনুষ্টুভ্ এবং যাজুষী, সামী ও আর্চ্চী বৃহতী একত্রিত হইয়া ৫৪ অক্ষরে এক ব্রান্ধী বৃহতী এবং যাজুষী, সামী ও আর্চ্চী পঙ্কি একত্রিত হইয়া

भवति। ता एव तिस्रः पङ्त्रयः सङ्गताः षष्टाचरा एका ब्राह्मी पङ्क्तिभवति। ता एव तिस्रस्त्रिष्टुभः सङ्गताः षट्षष्टाचरा एका ब्राह्मी तिष्टुव् भवति। ता एव तिस्त्रो जगत्यः सङ्गताः दिसप्तत्यचरा एका ब्राह्मी जगती भवति। श्रताष्टस्यां पङ्त्ती प्रथमे कोष्ठे ब्राह्मीयव्दं व्यवस्थाप्य दितीयादिषु कोष्ठेषु क्रमेण षट्तिंगदाद्य-ङ्गान् विन्यसेत्॥

# प्राग्यज्ञषामार्घे दृति॥ १६॥

়েও। প্রাজাপত্যা, আমুরী ও দৈবী উঞ্চিক্ একত্রিত হইয়া ২৪ অক্ষরে এক আর্মী গায়ত্রী হইবে; এবং প্রাজাপত্যা, আমুরী, দৈবী ও উঞ্চিক্ একত্রিত হইয়া ২৮ অক্ষরে এক আর্মী উঞ্চিক্ এবং প্রাজাপত্যা, আমুরী ও দৈবী অনুষ্টৃত্ একত্রিত হইয়া ৩২ অক্ষরে এক আর্মী অনুষ্টৃত্ এবং প্রাজাপত্যা আমুরী দৈবী ও বৃহতী একত্রিত হইয়া ৩৬ অক্ষরে এক আ্বার্মী বৃহতী, এবং প্রাজাপত্যা আমুরী দৈবী ও পঙ্কি একত্রিত হইয়া ৪৬ অক্ষরে এক আর্মী পঙ্কি এবং প্রাজাপত্যা দৈবী ও ত্রিষ্টুপ্ একত্রিত হইয়া ৪৪ অক্ষরে এক আর্মী ত্রিষ্টুপ্ এবং প্রাজাপত্যা

तिसः पङ्त्तयः सङ्गतायवारिंगदचरा एका यार्षी पङ्तिभैवति। ता एव तिस्रस्त्रिष्टुभः सङ्गतायतुष्यवारिंगदचरा एका यार्षी तिष्टुब् भवति। ता एव तिस्त्रो जगत्यः सङ्गता यष्टचवारिंगदचरा एका यार्षी जगती भवति। तत्र प्रथमायां पङ्त्ती प्रथमे कोष्ठे यार्षीगन्दं व्यवस्थाप्य दितीयादिषु कोष्ठेषु क्रमेण चतुर्विंगत्यादाङ्कान् विन्यसेत्। प्रथमपङ्क्तेद्वितीयादिकोष्ठेष्वङ्कानासुपरि गायच्चप्रादीनि नामानि विखेत्। यथं सप्टतरः प्रदर्भनोपायः ॥

#### द्रति भट्टहलायुधक्ततायां क्रन्दोहत्ती दितीयोऽध्यायः ॥ ३

আমুরী ও দৈবী জগতী একত্রিত হইরা ৪৮ অক্ষরে এক আর্ষী জগতী হইবে। সেই মণ্ডলের প্রথম পংক্তিতে প্রথম কোর্ফে "আর্ষী" এই নাম লিথিয়া, দ্বিতীয় কোর্ফে ২৪, তৃতীয় কোর্ফে ২৮, চতুর্থ কোর্ফে ৩২, পঞ্চম কোর্ফে ৩৬, মন্ত কোর্ফে ৪০, মপ্তম কোর্ফে ৪৪, অন্তম কোর্ফে ৩৮ অঙ্ক বসাইতে হইবে। এই সমস্ত শুত্রাদ্ধ সদ্ধলনে যে মণ্ডলটি হইবে, সেই মণ্ডলটি উপরে দেখান হইরাছে, ঐ মণ্ডলটিই গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের প্রকারভেদ ব্রিবার একমাত্র প্রকৃত্তি উপার।

<sup>\*</sup> गाय न्नादिसतक्त्रत्साम् त्रार्षायप्ट संज्ञाभिः षट्पञ्चायक्त दाः । तेषासुदाहरणानि इत्तिः कता न दार्थतानि । प्रचलितवेदशाखास् तेषां कात् सान प्राप्त दे पेटलात् यथाप्राप्तं कानि चित् प्रदर्शंनो । तवार्षं सत्तत्पकरणे दर्शयितव्याः । देनी गायन्ती—श्रां । देनी उण्णिक्—सूतः । देनी हहती—पूर्भवः खः । आसरी गायन्ती—श्रापो व्योतीरसोऽसतं व्रह्मसूर्भवः—खरोम् । प्रजापत्या गायन्ती—श्रप्तिज्ञीतिः स्र्यं-व्योतिः प्रजापतिज्ञीतिः । सानी विष्टुप्, क्रग्वेदे—महीराधी विश्वजन्यं दधाना भारदाजान् साञ्चयी अध्ययप्ट । ऋक्संहितायाम् अन्या सानी गायन्ती—पुरुतमं पुरुणां कीतृणां विवाचि । भान्तीं गायन्ती अनुक्रमणिकाभाष्यप्रता ।—श्रयायी प्रवीवाम् सज्द्रवेन लष्टा सोमं पित । श्राचीं विष्टुप्, सामवेदे—श्रिं नरो दीधितिभिररखा हलचातं जनयत प्रथलं द्रेदशं रहपतिमय्य्यूम् । ब्राह्मी विष्टुप् सन्त्राह्मणस्य प्रथमप्रपाउने ।—परेतु स्त्युरस्तं म श्रागात् वेनस्ती नो स्रभयं कणोतु । परं सत्योऽनु परे हि पत्यां यत नोऽन्य द्रतरो देनयानात् । चचुपते रखते ते व्रवीमि सा नः प्रजा रीरीषो सोत नीरान् स्वाहा । श्रवेदमवधेयम्—पिङ्गलाचार्थक्रतगायन्त्रादि-लचणेर्ये वैदिक्मला न लच्या भवन्ति, प्रतुरातान्येद्वं विभिक्तत्तक्तः स्विभिक्ताक्तं वत्यमाण-निच द्र-लचणेर्ये वैदिक्मला न लच्या भवन्ति, प्रतुरातान्येद्वं विभिक्ततक्तः स्वोभिकत्ति वत्यमाण-निच द्र-

#### पिष्रः लच्छन्दः स्तम्

| ग्रचरा | गायत्ती  | विक महार बाजांक्राधितवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | दैवी     | Simo sings agained (218)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | ,,       | भूरिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ą      | ,,       | खराट् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8      | याजुषी   | विराट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ¥      | "        | िनिचृत् अस्ति । स्वाप्ति । स्वाप् |
| Ę      | ,,       | in one was to spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9      | ,,       | भूरिक (१), प्राजापत्या निचृत् (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4      | "        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤      | "        | भूरिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60     | ,,       | स्तराट् (१) साम्ती विराट् (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88     | साम्त्री | निचृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १२     | "        | Con the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १३     | "        | भूरिक (१) ग्रामुरी विराट (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 68   | "        | खराट (१) ग्रासुरी निचृत् (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १५     | त्रासुरी | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६     | "        | भूरिक (१) ग्राची विराट (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १७     | "        | स्तराट् (१) ग्राची निचृत् (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

भूरिनिवराट्-खराड ह्ये: समाधेया:। यथा खरित्यस्वैकाचरत्वेऽपि नानुष्टु प् कृत्सा सह विरोध:। एवच वेदीषु ये मन्ता: सिन तेषां कात्यायनादिभिरेनुक्रमणिकाकारे मैन्वादिभिय यानि च्छन्दांसि विहितानि तेषामेव स्थितेर्गतियिन्तनीयेति न्यायात् यथाशास्त्रत्वप्रतिपादनार्थमेव भगवता पिङ्गलाचार्येग्येदं कृत्दःशास्त्रं प्रणीतम्, न तु तेषां वाधकार्थम्। तथाच्चिकाचरादि-क्रमेण गायन्त्रादिसम्बद्धन्दसां शास्त्रविहित्तत्वं प्रदर्शाते। उण्णिगादीनामध्यनया रीत्याऽचरंत्यीहनीया। एवचार्थ्यवेदोक्तमन्ते व्यपि कृत्दःसमाधानमनया रीत्या वेदितव्यम्।

| ग्रचरा | ॰ गायत्त्रो |                 |
|--------|-------------|-----------------|
| १८     | त्राची      | •               |
| १८     | "           | भूरिक्          |
| २०     | "           | खराट्           |
| २१     | पादनिचृत्   | •               |
| २२     | आर्षी       | विराट्          |
| २३     | "           | निचृत्          |
| 28     | ग्रार्षी    | •               |
| २५     | "           | <b>भू</b> रिकं् |
| २६     | ,,          | खराट्           |
| ₹8     | व्राह्मो    | विराट्          |
| ₹५     | "           | निचृत्          |
| ₹€     | "           | •               |
| ₹७     | "           | भूरिक           |
| ३८     | "           | खराट्           |



#### त्रतीयोऽध्यायः

#### पाइ: ॥१॥

श्रधिकारोऽयम् श्रा श्रध्यायपरिसम्। से: । यदित जड्व मनु-क्रिम्थामस्तत् 'पादः' इत्यधिक्ततं वेदितव्यम् । वच्चिति च -- 'गायस्रा वसवः' (३।३) इति ॥

### द्यादिपूरणः ॥ २॥

पाद इत्यनुवर्त्तते। इयादि: पूरणो यस्य स इयादिपूरणः। ग्रादिशब्देन उवादयो ग्रह्मन्ते (क)। तत्नायमर्थः — यत्न गायस्त्रादि-क्कन्दिस् पादस्थास्त्रसंख्या न पूर्यते, तत्न इयादिभिः पूरियत्रव्या। यथा— 'तत् संवितुर्वरेणियम्' 'दिवं गक्क सुवःपते' इत्यादयः॥

#### गायत्वा वसवः॥ ३॥

पाद इत्यनुवर्त्तते। परिभाषेयम्। गायत्राः पादो वसवीऽ-

- ১। এই অধ্যায়ের পরিদমাপ্তি পর্যান্ত "পাদ" এইটি অধিকৃত হইবে।
- ২। গার্ম্বী প্রভৃতি ছন্দের পাদে যে স্থলে অক্ষরসংখ্যা কম হইবে, সেই
  স্থলে ইব উব্ প্রভৃতি দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।—যেমন "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্"
  এই গায়ত্রীপাদে ৮ অক্ষরস্থলে ৭ অক্ষর হওয়ায় "তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ম্"
  এইরূপ পূরণ করিতে হইয়াছে। ইত্যাদি।

<sup>(</sup>क) उवादय दत्यादिशन्देन यण्संयोगसवर्णदीर्घं गुणविज्ञ्यूहा ग्रह्मन्ते। तथाच कात्यायनः।—''पादपूरणार्थन् चैप्रसंयोगैकाचरीभावान् व्यूहित"। भाष्यम्—''चैप्रसंयोगो यकारशकारसंयोगः, यण्संयोग दत्यच्ये। कुत एतत् यण् हि चिप्र' भवतीति चैप्रः, मध्य वित्यादिकमावामर्जनाचां करोतीति। 'एकः पूर्वपरयोः' दत्यधिकारसम्पन्नसन्धिरेकाचरीभावः, तत्र हे भचरे एकाचरीकियत दति। यण्व्यूहो यथा—''त्यामिन्द्र विचिन्नि'त्यादौ वचरिन्निन्तादि, गुणव्यूहो यथा—''उपदन्द्र सुपर्व्यगौम्' दत्यादि। विद्वव्यूहो यथा—'नद्या—एतु सदनात' दत्यादि। यण् दति परीन यवरला ग्रह्मन्ते।

ष्टाचराणि भवन्ति। यत गायन्त्राः पादोऽभिधास्यते, तताष्टाचरो याद्यः॥

जगत्या चादित्याः ॥४॥

पाद इत्यनुवर्त्तते । परिभाषेयम् । जगत्याः पादो द्वादशाचराणि भवन्ति । यत्र क्विज्जागतः पादस्तत्र द्वादशाचरो ग्टह्यते ॥

विराजी दिश: ॥५॥

यत कविद्दे राजः पाद इतुरचते कत दशानुसः महात्रा

त्रेष्ठभः पाद इत्राक्तो सर्व्य त्रेका सम्बद्धि रहाते। श्रीसाने वाध्यारे परिभाषा एता श्रतस्तः॥

### एक दिविचतुष्पादुक्त पादम् ॥ भी

एभिश्वतुर्भिर्लं चणैरुतः पादो यस्य तदुत्तपादम्। यस्य च्छन्दसी याद्यः पादः परिभाषितस्तच्छन्दस्तेनैव पादेन कचिदेकपात् कचिद्-दिपात्, कचित्रिपात्, कचिच्चतुष्पाद् भवति। (क) गायची तिपदैव; चतुर्भिरष्टाचरै: पादैरनुष्ठुवेव स्थात्॥

- ত। যে যে স্থলে গাঁয়ত্রীর পাদ কথিত হইবে, সেই সেই স্থলে অপ্তাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।
- 8। যে স্থলে জগতীর পাদ কথিত হইবে, সেই স্থলে দাদশাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।
- ৫। যে স্থলে বৈরাজপাদ কথিত হইবে, সেই স্থলে দশাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।
- ৬। যে স্থলে ত্রিষ্টুভের পাদ কথিত হইবে, সেই স্থলে একাদশাক্ষর বৃথিতে হইবে। এই অধ্যারে ৩—৬ পর্যান্ত এই চারিটী পরিভাষাস্ত্র।
- १। পূর্ব্বোক্ত পাদান্ত্র্বায়ী ছন্দঃ—কোন স্থলে এক পাদ, কোন স্থলে দুই পাদ, কোন স্থলে তিন পাদ ও কোন স্থলে চারি পাদ হইবে। গায়লীচ্ছন্দ ত্রিপাদ ভিন্ন হইবে না, কারণ অপ্লাক্ষর চারি পাদে অন্তর্ভুপ্ ছন্দ হয়।
  - (क) ैदिकमात्रविषयकसिदम्, लौकिके तु पादश्तुर्माग इति वि**श्रेषो** क्ल्यते ।

पं० आचार्य प्रियव्रत बिद्या जावस्पति प्रदत्त संग्रह

## अ। द्यं चतुष्पादृतुभिः ॥८॥

ऋतुग्रन्देन लचण्या षडचरः पादोऽभिधीयते। तैः पादैश्वतु-ष्पादं गायचं छन्दो भवति। एवं चतुर्विंग्रत्यचराणि सम्पद्यन्ते॥ तत्रोदाहरणम् —ऋग्वेदे,—

दुन्द्र: श्रचीपति (१) ईलेन वीलितः। (२) दुश्रवनो वृषा (३) लमत्सु सामिहः॥ (४) क्रिनिश्रामिः॥ (४) क्रिनिश्रिमः॥ ६।।

कचिद्दे सप्ताचरोपलचितै: पादैस्त्रिमिर्गायस्त्रोव भवति । एव भेकविंग्रत्यचराणि जायन्ते । तत्नोदाहरणम् ऋग्वे दे, युवाकु हि ग्रचीनां (१) युवाकु सुप्रतीनाम् । (३) भूयाम वाजदावनाम् ॥ (३)

### सा पादनिचृत्।। १०।।

सैव गायत्री । पादनिवृदिति संज्ञां लभते । प्रयोज्ञुरदृष्टासुरदय-सम्बन्धज्ञापनार्थिमयं संज्ञा वेदस्थानादिलान्मज्ञ्चिऽपि न दुष्टे ति ॥

# षट्कसप्तकयोर्भध्ये ऽष्टावितपादिनचृत् ॥ ११ ॥

'तिपात्' दत्वनुवर्त्तते । प्रथमः पादः षडचरः, दितीयोऽष्टाचरः, ढतीयः सप्ताचरः, एवं तिभिः पादैर्या गायची सा अतिपादनिचृदिति-संज्ञां सभते । तत्रोदाहरणं सामवेदे—

प्रेष्ठं वो अतिथिं। (१) सुषे मित्रमिव प्रियम्। (२) अग्ने र्ष्यं न वैद्यम (३)॥

৮। ষড়ক্ষর চারিপাদে ২৪ অক্ষরে আর্বী গায়ত্রী ছন্দ হয়। প্রত্যেক স্থ<sup>ত্রের</sup> উদাহরণই বৃত্তিতে দ্রষ্টব্য।

৯। কোন বেদে সপ্তাক্ষর তিনপাদে—২১ অক্ষরেও গায়ত্রীচ্ছন্দ হয়।

> । সেই সপ্তাক্ষর ত্রিপাদ গায়ত্রীকে 'পাদনিচৃত্' বলে। প্রােগ কর্ত্তার শুভাদৃষ্ট জানাইবার জন্যই এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

১১। যে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রথম পাদে ছয় অক্ষর দ্বিতীয় পাদে অষ্টাক্ষর ও তৃতীয়পাদে সপ্তাক্ষর হয়, সেই ত্রিপাদ গায়ত্রীকে ''অতিপাদনিচ্' বলে।

# दी नवकी षट्कश्च नागी॥ १२॥

द्दी नवाचरी पादी, तृतीय: षडचर:, एवं तिभि: पादेर्नागी नाम गायची भवति॥ तत्रोदाहरणम् ऋग्वेदे—ग्रग्ने तमद्राखं न स्तोमै: (१)। क्रतं न भद्रं हृदि स्पृगम् (२)। ऋदर्रामात ग्रीहै:॥(३)

### विपरीता वाराही ॥ १३ ॥

द्यमेव नागी गायची विपरीता यदा भवति, तदा वाराही नाम भवति। प्रथमः पादः षडचरः, द्वितोयत्वतीयौ नवाचरौ। तत्नो-दाहरणं सामवेदे—अग्ने मृडमहाम् (१)। असि यदमादेव युज्जन (२)। द्येय वर्हिरासदम्॥ (३)

# षट्कसप्तकाष्टकीर्वेद्धीमाना॥ १८॥

षडचरः प्रथमः पादः, सप्ताचरो हितीयः, श्रष्टाचरस्तृतीयः एवं विभिः पादैर्व्वर्षमाना नाम गायची भवति ॥ यथा सामवेदे ल्यमने यज्ञानां (१) । होता विखेषां हितः (२) । देविभिर्मानुषे जने ॥ (३)

#### विपरीता प्रतिष्ठा ॥ १५ ॥

सैव वर्षमाना गायची यदा विपरीता स्थात्तदा प्रतिष्ठा नाम गायची भवति ॥ श्रष्टाचरः प्रथमः पादः, द्वितीयः सप्ताचरः, हृतीयः षडचरः। यथा ऋग्वे दे—

घं

ত্রর

াগ-

1 3

১২। যে গারত্রীছনের প্রথম ছই পাদে নর অক্ষর ও তৃতীর পাদে ছর অক্ষর, সেই ত্রিপাদ গারত্রীকে "নাগী" বলে।

১৩। যে গারত্রীছদের প্রথম পাদে ছর অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে নয় অক্ষর, সেই গার্বত্রীকে "বারাহী" বলে।

১৪। যে ছন্দের প্রথম পাদে ছয় অক্ষর, ছিতীয় পাদে সাত অক্ষর ও ছতীয় পাদে আট অক্ষর, সেই ছন্দকে "বর্দ্ধমানা গায়ত্রী" বলে। त्राप: पृणीत भेषजं (१)। वरूषं तन्वे मम (२)। ज्योक् च स्र्यं दर्भ (३)॥

### हतीयं दिपाज्जागतगायस्त्राभ्याम् ॥ १६ ॥

हतीयग्रब्दे नैतद्ध्यायस्यस्त्रपाठक्रमापेच्या विराजमाह । तथा-चोक्तम्,—'विराजो दिशः (३।५)' इति । यदा हादगाचरोऽष्टाच्रस्य पादः स्यात्, ततस्ताभ्यां हिपाद् विराड् नाम गायची भवति ॥ यथा वृभिर्येमानो हथैतो विचचणो (१)

राजादेवः समुद्रियः (२)॥

## चिपाचे ष्टुभैः ॥ १०॥

एकादगाचरै: पाटैस्त्रिपाद्विराड् नाम गायत्ती भवति । त्वतीय-मित्यनुवर्त्तनीयम् । यथा मन्त्रब्राह्मणे—पूर्णहोमं यग्रसे जुहोमि यो (१) उस्मै जुहोति वरमस्मै ददाति (२)। वरं वृणे यग्रसा भामि नोके (३) इति ॥ ऋग्वे दे च—दुहोयन्मित्रधितये युवाकु (१)। राये च नो मिमीतं वाजवत्ये (२)। इषे च नो निमीतं धेनुमत्ये (३)॥

#### द्ति गायस्त्रिधिकारः। (क)

- ১৫। যে ছন্দের প্রথমে আট অক্ষর দ্বিতীয় পাদে সাত অক্ষর ও তৃতীয় পাদে ছয় অক্ষর, সেই ছন্দকে 'প্রতিষ্ঠা গায়ন্ত্রী' বলে।
- ১৬। জগতীচ্ছন্দের একপাদ ( দ্বাদশাক্ষর ) এবং গায়ত্রীচ্ছন্দের এক পাদ ( অষ্টাক্ষর ) দারা 'দ্বিপাদ্ বিরাট্' নামক গায়ত্রীচ্ছন্দ হয়।
  - ১৭। ত্রিষ্ট্রপ্ছন্দের তিন পাদকে (অর্থাৎ একাদশাক্ষর তিন পাদকে)
    "ত্রিপাদ্ বিরাট্ গায়ত্রী"ছন্দ বলে।

( এই স্থানে গায়ত্রী অধিকার সমাপ্ত হইল )।

(का) गांतारं वायते इति गायचीति निष्ध्यते। काल्ययनीको विशेषो यथा—प्रथमं छन्दः स्त्रिपदा गायची (१) पश्चकाथलार: (२) षट्कथैकः (३) चतुर्थचतुष्की वा पदपङ्क्तिः (১) षट्

## उष्णिग्गायची जागतश्व ॥ १८॥

यत गायचावष्टाचरी पादी जागतय द्वादशाचरः; एवं तिभिः पादैरुणिङ् नाम च्छन्दो भवति। ग्रत च क्रमो न विविच्चतः, पादसंख्यामातं विधीयते॥

## काकुमध्ये चेदन्यः ॥ १८ ॥

गायत्त्रयोः पादयोर्मध्ये जागतत्रेत् पादो भवति, तदा सा उिष्णिक् 'ककुप्' संज्ञां लभते। यथा ऋग्वे दे—"सुदेवः समझासित (१) सुवीरो नरो मक्तः स मर्चः (२)। यं तायध्येऽस्थासते" (३) #

### पुर उष्णिक् परतः ॥ २०॥

पुरतश्चेजागतः पादः स्थात्, गायत्त्वी च परतः, तदा 'पुर उिलाक्' नाम भवति । यथा ऋग्वे दे—"अप्सन्तरस्रतमप्सु भेषज-(१) मपासुत प्रशस्त्रये (२) । देवा भवत वाजिनः" (३)॥

১৮। যে ছন্দের তুই পাদ অপ্তাক্ষর এবং একপাদ দাদশাক্ষর, সেই ত্রিপাদ ছন্দকে "উঞ্চিক্" বলে। এ স্থলে অপ্তাক্ষর এবং দাদশাক্ষর পাদের অগ্র পশ্চাৎ কোনও ক্রমের বিবক্ষা নাই কেবল পাদসংখ্যা বিধান মাত্র।

১৯। যে ছন্দের প্রথম ও অন্ত্য পাদ অষ্টাক্ষর এবং মধ্যপাদ দ্বাদশাক্ষর, এরপ উফিকের 'ককুভ্' সংজ্ঞা হয়।

২০। বে ছন্দের প্রথম পাদ দাদশাক্ষর এবং শেষ হুই পাদ অষ্টাক্ষর, দেই ছন্দকে 'পুর উষ্ণিক'' ছন্দ বলে।

सप्ते कादश उष्णिग्गभी। ५। वयः सप्तकाः पादिनवृत्। ६। मध्यमः षट्कश्चे दितिनिचृत्। ७। दशकश्चे द्वेवमध्या। ८। वपदीता प्रतिष्ठा। १०। सौ षट्कौ सप्तकश्च प्रसीयसी। ११। दल्लेकादश्विधा गायस्त्री। तव विप्रताराः पादपङ्क्तयः पङ्क्तिक्वः न्दिस स्वकारेण निविश्वताः।

\* मत्तीय द्रतीयशब्देन 'अस आसत' द्रति दीर्वे ब्यूहाच पादपूरणम्।

8-- 위

H

₹.

वद

### परोिषाक् परतः ॥२१॥

जागतः पादः परतश्चेद् भवति, पूर्वी च गायत्ती, तदा 'परोण्णिक्' नाम भवति । "उण्णिग्गायत्ती जागतश्व" (२११८) इत्यनेन गतार्थ-मेतत्, विशेषसंज्ञाविधानार्थं पुनक्चिते । प्रथमसूत्रे उण्णिग्यहण-मधिकारार्थम् । यथा ऋग्वे दे — "ग्रग्ने वाजस्य गोमत (१) ईशानः सहसो यहो (२) । ग्रस्य धेहि जातवेदो यहि महि श्रवः" (३) ॥

## चतुष्पादृषिभिः॥ २२॥

सप्ताचरैश्वतुर्भिः पादै 'रुश्णिगे'व भवति । यथा ऋग्वे दे—"नटं व ऽग्रोदतीनां (१) नटं वो युवतीनाम् (२)। पतिं वो श्रप्नग्रानां (३) धेनूनामिषुध्यसि" (४)॥

द्तुप्रिष्णगिधकारः ॥ (क)

## चनुष्टुव् गायत्तैः ॥ २३ ॥

चतुष्पादित्यनुवर्त्तते। गायचे रष्टाचरै: पादैश्वतुष्पाच्छन्दः 'श्रनु-ष्टुप्'संग्नं भवति। यथा यजुर्वेदे—"सहस्रशीर्षा पुरुषः (१)। सहस्राचः सहस्रपात् (२)। स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा (२)। श्रत्य-तिष्ठह्णाङ्गुलम्।।" (४)

২>। যে ছন্দের শেষপাদ দাদশাক্ষর এবং প্রথম তৃইপাদ অন্তাক্ষর, সেই ছন্দকে 'পরোঞ্চিক্" বলে।

২২। সপ্তাক্ষর চারিপাদকেও "উঞ্চিক্"ছন্দ বলে। (উঞ্চিক্ অধিকার সমাপ্ত)।

২০। অষ্টাক্ষর চতুষ্পাদ ছন্দের "অমুষ্ট ভ্" সংজ্ঞা হয়।

<sup>(</sup>क) काल्यायनीका यथा—िहतीयमुणिक् विषदा। त्राद्यो हादशयीत् पुर उणिक्।
१। मध्यमयीत् ककुण्। २। वैष्टुभनागतचतुष्काण्यङ्गिश्राः। ३। एकादिश्रनः परः षदकः
कानुमध्या। ४। त्राद्यः पश्चकस्त्रयोऽष्टका द्रत्यनुष्टु व् गर्भाः। १। मध्यमयीत् पिपीलिकामध्या।
६। चतुःसप्तक उणिगेव। ७। इति सप्त उणिहः। त्रत्न चतुर्वं द्वारंभादूर्वं सिक्ततं द्व्युणिगिति निरुक्तम्।

### विपात् क चिज्जागतास्याञ्च ॥ २४ ॥

त्रनुष्टुबित्यनुवर्त्तते । चकारादु गायत्त्रग्रहण्ञ । गायत्त्रेणैकेन पारेन ततो दाभ्यां जागताम्यां क्वचित् त्रिपादनुष्टुब् भवति ॥

## मध्ये उन्त्ये च ॥ २५ ॥

जागतयोः पादयोधीये यन्त्ये च यदा गायत्रः पादो भवति, तदाप्यनुष्ठुवेव स्थात्। मध्यपत्ते उदाहरणम् ऋग्वे दे—"पर्यूषु प्रधन्व वाजसातये (१) परिवृताणि सत्तणः (२)। द्विषस्तरध्या ऋणया न ईयमे॥" (३) यन्त्यपत्ते उदाहरणं तत्तेव—"मा कस्मै धातमभ्य-मितिणे नो (१) मा कुता नो ग्रहेभ्यो धेनवो गुः (२) स्तनाभूजो-ऽिप्रास्तीः (३)॥"

### दत्यनुष्टुबध्कारः। (क)

২৪। অষ্টাক্ষর একপাদ এবং দাদশাক্ষর ছাইপাদ, এই তিন পাদেও স্থল-বিশেষে "অনুষ্ঠু,ভ্" হইরা থাকে।

২৫। বে ছন্দের প্রথম এবং শেব পাদ দাদশাক্ষর এবং মধ্যপাদ স্থাক্ষর, অথবা প্রথম তুইপাদ দাদশাক্ষর ও শেষপাদ স্থাক্ষর, সেইরূপ দিবিধ ছন্দকেও "সমুখ্যভূ" বলিয়া থাকে।

1

1

<sup>(</sup>क) काल्यायनीता यथा—द्वतीयमनुष्टुण चलारोऽष्टकाः। १। पश्च पश्चकाः षट्कश्चेको महापदपङ्क्तिः।२। जागतावष्टकश्च कृतिः।३। मध्वे वेदष्टकः पिपीलिका-मध्या। ४। नवकयोर्ष्यध्ये जागतः किवराट्। ५। नववैराजस्वयोदणैनेष्टक्षी। ६। दशकास्त्रयो विराट्। ७। एकादणको वा। ८। इल्लाख्यो विराट्। अनुष्टुवनुष्टोभनात्, भायज्ञीमेव विषदां सतौं चतुर्षेन पादिनानुष्टुभ् दिति निक्कम्॥

### ब्हती जागतस्त्रयञ्च गायचाः २६॥

यदा एको जागतः पादः, त्रयस गायस्ताः तदा 'ब्रहती' नाम इन्दो भवति॥ (क)

## पथ्या पूर्वश्चेत्तृतीयः ॥ २० ॥

'ब्रह्ती'त्यनुवर्त्तते। पूर्वः पादो जागतो यदि त्यतीयो भवति, श्रन्ये च गायत्वाः, तदासौ ब्रह्मती 'पथ्या' नाम भवति। यथा सामवेदे — "माचिदन्यिहः सत (१) सखायो मारिषख्यत (२)। इन्द्रमित् स्तोता व्रषणं स चासु ते (३) मुहुरुक्था च शंसत" (४)॥

### न्यङ्ग् सारिगी दितोयः ॥ २८॥

पूर्वियदित्यन्वर्त्तते। पूर्वियेज्ञागतः पादो हितीयो भवति, प्रेषाय गायत्ताः तदा 'न्यङ्गुसारिणी' नाम्ती बहती भवति। यथा ऋग्वेदे—"मत्सप्रवायिते महः (१) पात्रस्येव हरिवो मत्सरोमदः (२)। बषा ते बष्णादन्दु—(३) वीजिसहस्रमातमः (४)॥"

## स्तस्वोगीवो क्रीष्टुकः॥ २६॥

इयमेव न्यङ्ग् सारिणी क्रीष्ट् केराचार्य्यस्य मतेन 'स्कन्धोग्रीवी' नाम च्छन्दो भवति । ग्राचार्य्यग्रहणं पूजार्यम् ॥

- ২৬। যে ছন্দের একপাদ দাদশাক্ষর এবং তিন পাদ অষ্টাক্ষর, সেই ছন্দকে বুহতী বলে।
- ২৭। যে ছন্দের তৃতীয় পাদ দাদশাক্ষর এবং অন্ত তিন পাদ অপ্তাক্ষর, সেইরূপ বৃহতীর পথ্যা' সংজ্ঞা হয়।
- ২৮। বে ছন্দের দ্বিতীয় পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং অন্ত তিন পাদ অষ্টাক্ষর, সেই ছন্দকে "ন্যন্ত্র্পারিণী" নামক বুহতী বলে।
- ২৯। আচার্য্য ক্রোষ্ট্র্কি এই ক্রম্নারিণী বৃহতীকেই 'ক্লোগ্রীবী' নামক ছন্দ বলিয়াছেন।

<sup>(</sup> क ) जागतगायवग्रव्हास्थामतः सर्वेव दादगाचराष्टाचरशोर्गं हणं वोध्यम् ।

## उरोबृहतौ यास्त्रस्य॥ ३०॥

दयमेव न्यङ्गुसारिणी यास्त्रस्याचार्थ्यस्य मतेन 'उरोहहतो' नाम भवति॥

# उपरिष्टाद्बृहत्यन्ते ॥ ३१॥

यदा जागतः पादोऽन्ते भवति, शिषाश्च गायत्ताः, तदा 'उपरि-ष्टादृबहती' नाम भवति । यथा सामवेदे — "ग्रग्ने जरितर्विश्पति (१) स्तपानो देवरचसः (२)। अप्रोषिवान् ग्टहपते (३) महो ग्रसि-दिवस्पायुर्दु रोणयुः (४)॥

## पुरस्ताद्वृहती पुर: ॥ ३२॥

स एव जागतः पादः पूर्वे येद् भवित श्रेषाय गायत्राः, तदा 'पुरस्तादृष्ठहतो' नाम भवित । यथा ऋग्वेदे—"महोयस्पतिः शस्व-सोऽत्रसाम्या (१) महो तृष्णस्य तृतुजिः (२)। भर्ता वजस्य धृष्णोः (३) पिता पुत्रमिव प्रियम्" (४)॥ 'ब्रह्तीजागतः त्रयय गायत्राः' (३।२३) द्रत्यनेनैव गतार्थेत्वात् संज्ञाविशेषप्रदर्थनार्थ-मिदं पुनक्चते॥

#### कचिन्नवकाश्वलारः॥ ३३॥

#### क्षचिद्वे दे नवाचराश्वस्वारः पादा दृश्यन्ते, सापि ब्रुह्तयेव। यथा

- ৩ । যাস্ক আচার্য্য এই গুদ্ধুসারিণীকেই "উরোবুহতী" বলিয়াছেন।
- ৩১। যে ছন্দের শেষপাদ দ্বাদশাক্ষর এবং অন্ত তিনপাদ অষ্টাক্ষর, সেই ছন্দকে 'উপরিষ্ঠাৎ বৃহতী" বলে।
- ৩২। যে ছন্দের প্রথম পাদ নাদশাক্ষর এবং শেষ তিন পাদ **অপ্তাক্ষর,** তাহাকে "পুরস্তাৎ বুহতী" বলে।
- ৩৩। বেদে স্থলবিশেষে নবাক্ষরবিশিষ্ঠ চারি পাদও থাকে। ঐরপ স্থলেও বৃহতী ছন্দই হয়।

ऋग्वेदे—'तं त्वा वयं पितो वचोभि: (१) गावो न इत्या सुषू-दिम: (२)। देवेभ्यस्वा सधमाद- (३) मस्मभ्यं त्वा सधमादम् (४)॥" (क)

## वैराजी गायसी च॥ ३४॥

यत्र वैराजी पादी पूर्वी दशाचरी भवतः ततो गायची, सापि 'ब्रह्तो'। यथा सामवेदे—"ग्रम्ने विवस्तदुषसिवतं (१) राधी ग्रमर्व्य सादाग्रपे (२)। जातवेदा वहत्व-(३) मद्यादेवा ॐ उषर्वु धः (४)॥" (ख)

### विभिजीगतैकी हावृहती ॥ ३५ ॥

तिभिर्जागतै: पारै म्छन्दो 'महाबहती' नाम भवति । यथा ऋग्वे दे — "ग्रजीजनोऽसृतमर्खेष्वां (१) ऋतस्य धर्धातस्य चार्णः । (२) सदा सरो वाजमच्छास निष्वदत् ॥" ३ (ग)

### सतोबृहती तारिएडनः ॥ ३६॥

द्यमेव महाहहती ताण्डिन ग्राचार्थस्य मतेन सतोहहती नाम भवति।

#### इति ब्रह्मसिकार:॥

৩৪। প্রথম তুইপাদ দশাক্ষর এবং পরের তুইপাদ অষ্টাক্ষর হইলে তাহাকেও "বুহতী" বলে।

- ৩৫। দ্বাদশাক্ষর তিনপাদকে "মহাবৃহতী" ছন্দ বলে।
- ৩৬। তাণ্ডী নামক মৃনি এই বৃহতীকেই "সভোবৃহতী" বলিয়াছেন।
  - (क) 'इविया' 'दिविभिय' दित पूरणात् पादपूरणम्
  - (ख) 'श्रमर्तिय' 'वहतुव' इति पूरणात् पादपूरणम्।
  - (ग) निचलारिकाचरन्यूनलं व्यूह्लाच पादपूरणम्।

## पङ ्तिर्जागती गायसी ॥ ३७ ॥

यदा द्वी पादी जागती भवतः तथा गायची च, तदा 'पङ्क्ति'र्नाम च्छन्दो भवति ॥

# पूर्वी चेदयुजी सतःपङ् िताः ॥ ३८॥

यत्र पूर्वोहिष्टी पादावयुजी भवतः, प्रथमतृतीयी पादी जागता-वित्यर्थः, हितीयचतुर्थीं च गायची तक्कृन्दः 'सतःपङ्क्ति'र्नाम भवति । यथा ऋग्वे दे—"यं त्वा देवासोमनवेदधुरिह (१) यजिष्टं ह्यावाहन (२)। यं कण्वो मिध्यातिथिर्धनस्पृतं (३) यं वृषायसुपस्तृतः" (४)॥

#### विषरीती च॥ ३८॥

यदा तावेव पादी विपरोती भवतः, तदापि 'सतःपङ्क्ति'रेव। अयमर्थः —प्रथमत्वतीयी पादी गायत्री, हितोयचतुर्थीं च जागती, तदापि 'सतःपङ्क्ति'रेव भवति। यथा ऋग्वे दे—"य ऋषः श्वावयत् सखा (१) विष्वेत् स वेद जनिमा पुरुष्ट्रतः (२)। तं विष्वे मानुषा युगे (३) इन्द्रं हरन्ते तविषं यतः स्तुचः" (४)॥

#### म्रास्तारपङ् तिः परतः ॥ ४० ॥

यदा जागती पादी परी भवत: गायत्ती च पूर्वीं, तदा 'श्रास्तार-पर्क्ति'र्नाम। यथा ऋग्वेदे—"भद्रं नो श्रिप वातय (२) सनी दच्तमुत क्रतुम् (२)। श्रधा ते सख्ये श्रन्थसो विवो मदे (३) रणन् गावो न यवसे विवचसे (४)॥"

৩৭। যে ছন্দের ত্ইপাদ দাদশাক্ষর এবং ত্ইপাদ অপ্তাক্ষর, সেই ছন্দকে 'পঙ্ক্তি' বলে।

৩৮। প্রথম ও তৃতীরপাদ দ্বাদশাক্ষর এবং দ্বিতীর ও চতুর্থ পাদ অস্তাকর, এইরূপ ছন্দ কে "সতঃপংক্তি" বলে।

৩৯। যে ছন্দের প্রথম ও তৃতীর পাদ অষ্টাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ দ্বাদশাক্ষর, সেই ছন্দকেও "সতঃপংক্তি" বলে।

 ৪০। যে ছন্দের প্রথম ত্ইপাদ অপ্তাক্ষর এবং শেষ তুই পাদ দাদশাক্ষর সেই ছন্দকে "আস্তারপঞ্জি" বলে।

## प्रस्तारपङ्क्तिः पुरतः ॥ ४१ ॥

यदा जागती पादी पूर्वी भवतः, गायत्ती च परतः, तदा 'प्रस्तार-पर्क्तिं नीम। 'पर्क्तिजीगती गायत्ती च' (३१२०) इत्यनेन गतार्थ-मिदं, संज्ञाविश्रेषज्ञापनार्थं पुनरुचते। यथा मन्तव्राह्मणि—"काम वेदते मदो नामासि (२) समानया अमुं: सुरा ते अभवत् (२)। परमत्न जन्मा अग्ने (३) तपसा निर्मितोऽसि (४)॥" (क)

### विस्तारपङ् तिरन्तः ॥ ४२ ॥

यदा जागती पादी मध्ये भवतः ग्राद्यन्तयोश्व गायत्री, तदा 'विस्तारपङ्क्ति'र्नाम। यथा ऋग्वेदे— "ग्रग्ने तव श्रवो वयो (२) महि भाजन्ते ग्रर्चयो विभावसो (२)। ब्रह्मद्मानो ग्रवसा वाज-मुक्थम् (३) दधासि दाग्रधे कवे (४)॥"

## संस्तारपङ्तिर्बह्यः ॥ ४३ ॥

यदा ताविव जागती पादी बिहर्भवतः, मध्ये च गायत्ती, तदा 'संस्तारपङ्क्ति'र्नाम च्छन्दः। यथा ऋग्वं दे—"पितुस्तो न तन्तुमित् सुदानवः (१) प्रति दध्यो यजामिस (२)। उषा अप खसुस्तम (३) संवर्त्तयित वर्त्तिनं सुजातता (४)॥"

8)। যে ছন্দের প্রথম ছইপাদ দ্বাদশাক্ষর ও পরের ছইপাদ অষ্টাক্ষর, সেই ছন্দকে "প্রস্তারপঙ্কি" বলে।

৪২। যে ছন্দের প্রথম ও চতুর্থ পাদ অপ্তাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ দ্বাদশাক্ষর, সেই ছন্দকে "বিস্তারপঙ্কি" বলে।

৪৩। যে ছন্দের প্রথম ও চতুর্থ পাদ দ্বাদশাক্ষর, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ অপ্তাক্ষর, সেই ছন্দকে "সংস্তারপঙ্ক্তি" বলে।

<sup>(</sup>क) 'नामा असि' 'निर्मित: असि' इति सन्धिव्यहात् पाटपूर्त्तिः, कात्यायनाचार्व्येपैरं इन्हों गायच्चीच्छन्दोमध्ये परिगणितं, सायणाचार्व्येण तु 'दिपदा' इत्यक्तम् ।

## यचरपङ्क्तिः पञ्चकाश्वत्वारः ॥ ४४ ॥

पञ्चाचरैयतुर्भिः पादै-'रचरपङ्ति'र्नाम च्छन्दः । ननु चलारिंगः दचरा पङ्तिच्छन्दः, तत् कथं पञ्चकायलार इत्युचते ? त्रवोत्तरम्—"दावप्यल्पगः" (३।४५) दत्यसात् सिंहावलोकितन्यायेनाल्पग्रहण-मनुवर्त्तते, तेन पङ्त्तरेल्पलं विशेषात् प्रतिपादितं भवति । यथा त्रय्वे दे—"प्रशुक्र तु (१) देवी मनीषा (२) । श्रस्मत्सुतष्टी (३) रथो न वाजी (४) ॥"

#### दावप्यल्पशः॥ ४५॥

पञ्चग्रहण्मनुवर्त्तते। पञ्चाचराभ्यां पादाभ्या-'मल्पशःपङ्क्ति'नीम च्छन्दो भवति, क्षचिदेव वेदे, न सर्वत्र ॥

### पदपङ्क्तिः पञ्च ॥ ४६ ॥

पञ्चका दत्यनुवर्त्तते। यदा पञ्चाचराः पञ्च पादा भवन्ति, तदा 'पदपङ्क्ति'र्नाम च्छन्दः। यथा ऋग्वेदे—"ष्टतं न पूतं (१) तनूररेपाः (२) श्रुचि हिरख्यम् (३) तत्ते क्को न (४) रोचत स्वधावः" (५)(क)॥

## चतुष्कषद्की चयस्य ॥ ४०॥

चकार: पञ्चका दत्यनुकर्षणार्थ:। यदा प्रयमश्रतुरचर: पाद:, द्वितीय: षडचर:, ततस्त्रय: पञ्चाचरा: तदा पञ्चपदा 'पदपङ्कि'रेव॥

- 88। পঞ্চাক্ষর চারিপাদ ছন্দকে 'অক্ষরপঙ্ক্তি' বলে।
- ৪৫। প্রতিপাদে পাঁচ পাঁচ অক্ষর, এইরূপ ছই পাদে "অরশঃপঙ্ক্তি" নামক ছিল ইয়। বেদের কোন কোন স্থলে এই ছলের ব্যবহার দেখা যায়।
  - ৪৬। পঞ্চাক্ষর পাঁচ পাদে "পদপঙ্ক্তি" ছন্দ হয়।
- 89। যে ছন্দের প্রথমপাদে চারি অক্ষর, দ্বিতীয়ে ছয় অক্ষর ও পরের তিন পাদে পাঁচ পাঁচ অক্ষর, সেই ছন্দও পঞ্চপদ "পদপভ্জি" বলিয়া কথিত হয়।

<sup>(</sup>क) भृरिग्रूष्यवादिकाचराधिकाम्। ৫— शि

यथा ऋग्वे दे—"श्रधाह्यग्वे (१) क्रतोर्भद्रस्य (२) दचस्य साधोः (३) रथीर्कतस्य (४) ब्रह्नतो वभूय" (५)॥

#### पथ्या पञ्चिभगीयचै:॥ ४८॥

पञ्चभिरष्टाचरै: पादै: 'पयां' नाम पङ्क्तिभेवति । यथा ऋग्वे दे — "ग्रचत्रमीमदन्तिह (१) ग्रविप्रया ग्रधूषत (२) ग्रस्तोषत स्वभानवो (३) विप्रानिवष्टयामतो (४) योजान्विन्द्र ते हरी" (५)॥

### जगती षड् भि: ॥ ४६॥

गायत्वैरित्यनुवर्त्तते। गायत्वै: षड् भि: पादै 'र्जगती'नाम पड् ति-च्छन्दो भवति। यथा मन्त्रवाह्मणे—"येन स्त्रियमक्षणुतं (१) येनापा-मृषतं सुराम् (२) येनाचामभ्यषिञ्चतं (३) येनेमां पृथिवीं महीं (४) यद्यां तदिखना यथ-(५) स्तेन मामभिषिञ्चतम् (६)॥"

इति पङ्क्यधिकारः॥

# एक्षेन विष्टुब्ज्योतिषातौ॥ ५०॥

तिष्टुभः प्रसुतलात् प्रत्यासत्तेष तस्या एव सम्बन्धः। एकेने तैष्टुभेन पारेनाधिकाराचतुर्भिर्गायत्तैः पञ्चपात् 'तिष्टुब्ज्योतिषती' नाम छन्दो भवति। तैष्टुभेन सह पञ्चभिर्गायत्तै रित्युक्ते चलार एव गायत्ताः पादा सभ्यन्ते। यथा उपाध्यायेन सह पञ्च ग्रिष्या श्रागता दत्युक्ते उपाध्यायपञ्चमाः प्रतीयन्ते॥

৪৮। প্রতিপাদে আট অকর, এরপ পাঁচপাদে 'পথ্যা' নামক পঙ্জি ছন্দ হয়।

- ৪৯। অষ্টাক্ষর ছয়পাদে 'জগতী' নামক পঞ্জি ছন্দ হয়।
- ৫০। এগার অক্ষর একপাদ ও আট অক্ষর চারিপাদ, এইরূপ পাঁচপার্টে "জ্যোতিশ্বতী" ত্রিষ্ট্রপ্ছন্দ হয়।

#### तथा जगती ॥ ५१ ॥

एक्षेन जागतेन पारेन, चतुर्भिर्गायचै:, पञ्चपाज्जगती 'ज्योतिषती' नाम छन्दो भवति॥

### पुरस्ताज्ज्योति: प्रथमेन ॥ ५२॥

प्रथमेन तेष्टुभेन पादेन शेषेश्व गायत्ते: पादे: 'पुरस्ताज्जोति'र्नाम तिष्टुब् भवति। यथा ऋग्वेदे—"तमुष्टुचीन्द्रं यो च सत्ता य: शूरो (१) मघवा यो रथेष्ठा: (२)। प्रतोचिश्वद्योऽधीयान् (३) व्रषण्वान् ववव्रूषः (४) चित्तमसो विचन्ता (५)॥" पूर्वेणैव गतार्थत्वादु विशेषसंज्ञा-ज्ञापनार्थमिदम्। तथा 'जगतो'त्वनुवर्त्तं नीयम्। तेनादेशन जागतेन पादेन चतुर्भिश्व गायत्ते: पादै: 'पुरस्ताज्ज्ञोतिषती' नाम जगती भवति। यथा ऋग्वेदे—"अबोध्यग्निज्मं उदेति सूर्यो व्यूषा—(१) खन्द्रा मद्या वो अर्चिषा (२)। आयुचातामिष्वनाया (३) तवे रथं प्रासावीद्देव: (४) सविता जगत् पृथक् (५)॥"

#### मध्ये ज्योतिः मध्यमेन ॥ ५३॥

यदा मध्यमस्त्रेष्टुभः पादो भवति, उभयतश्च ही ही गायत्री, तदा 'मध्येज्योति'र्नाम त्रिष्टुब् भवति । मध्येज्योतिरित्यलुक्समासः । यथा मन्त्रब्राह्मणे—इमन्तमुपस्यं (१) मधुना संस्र्जामि (२) प्राजा-पतिमु खमेतिहृतीयम् (३) तेन पुंसोऽभिभवासि (४) सर्व्वान् कामान्

৫১। বার অক্ষর একপাদ ও আট অক্ষর চারিপাদ, এইরূপ পাঁচ পাদে
 'জ্যোতিশ্বতী' জগতীচ্ছন্দ হইয়া থাকে।

ग

a

TH

- ৫২। যে ছন্দের প্রথম পাদে একাদশাক্ষর ও শেষ চারিপাদে অষ্টাক্ষর, তাহাকে "পুরস্তাজ্জ্যোতি" নামক ত্রিষ্ট্রপ্ কহে এবং যাহার প্রথমপাদে বার অক্ষর ও শেষ চারিপাদে আট অক্ষর, তাহাকে "পুরস্তাজ্জ্যোতি" নামক জগতী ছন্দ বলে।
  - ৫৩। যাহার পূর্ব ছইপাদ ও পর ছইপাদ অষ্ঠাক্ষর এবং মধ্যের পাদ এগার

विश्वन्यसि राज्ञी (५) (क) ॥" तथा 'जगती'त्यनुवन्त नीयम्। तेन यदा मध्यमो जागतः पादः, उभयतश्च ही ही गायन्नी, तदा 'मध्ये ज्योति'-र्नाम जगती भवति। यथा ऋग्वेदे—व्हि द्विरग्ने श्रिचिं भिः (१) श्रुक्तेण देव शोचिषा (२)। भरहाजे सिमधानो यविष्ठर (३) रेवन्नः श्रुक्त दीदिहि (४) हुरमत्पावक दीदिहि (५)॥" (ख)

#### उपरिष्टाज्जोतिरन्ते न ॥ ५४॥

यदा चलारो गायताः पादा भवन्ति, अन्ते च तेष्ट्भः, तदा 'उपरिष्टाज्योति'नीम तिष्टुब् भवति। यथा मन्त्रव्राह्मणे—"अग्निं क्रव्यादमक्रण्वन् (१) गुहानास्त्रीणामुपस्थम् (२) ऋषयः पुराणाः (३) तेन आज्यमक्रण्वं (४) तेग्रुडं लिय लद्द्धातु (५)॥" (ग) तथा जगती त्यनुवर्त्तनीयम्। तेनान्ते न जागतेन पादेन श्रेषेश्वतुर्भिगायत्रै - "रुपरिष्टाज्योति"नीम जगतो भवति। यथा ऋग्वे दे—"नवानां भवतीनां (१) विषस्य रोपुषीणाम् (२)। सर्व्वासामग्रभन्नामा (३) अरे अस्य योजनं (४) हरिष्टा मधु ला मधुला चकार॥"

#### द्रित विष्टब्जगत्यधिकार: ॥ (घ)

অক্ষর তাহাকে "মধ্যেজ্যোতি"নামক ত্রিষ্ট্র্ছন্দ বলে এবং যাহার পূর্ব্র ছইপাদ ও পরের ছইপাদ আট অক্ষর এবং মধ্যপাদ বার অক্ষর, তাহাকে 'মধ্যেজ্যোতি' নামক জগতী বলে।

৫৪। যাহার পূর্ব চারিপাদে আট অক্ষর ও পরপাদে এগার অক্ষর, তাহাকে 'উপরিষ্টাজ্জ্যোতি' ত্রিষ্টুব্ বলে এবং যাহার পূর্ব চারিপদেে আট অক্ষর ও পরপাদে বার অক্ষর তাহাকে "উপরিষ্টাজ্যোতি" নামক জগতী কহে।

<sup>(</sup>क) अव च चतुर्थपादस्याचराधिका न पचमपादस्याचरनू ग्नतं परिहतं, वैदिकमले । एषे व रीति: प्रायशो हस्यते ।

<sup>(</sup>ख) त्रवापि ः जमपादस्याचराथिका न प्रथमितियपादयोर्न्। नले परिहृते।

<sup>(</sup> ग ) विराड्हपलात् तृतीयपादस्य षष्ठाचरत्वे ऽपि न विरोधः पक्रगुवसिति पूरणात् पादः पूरणं, तुवियतुवद्दधालिति पादपूरणञ्च।

<sup>(</sup>घ) कात्यायनीका यथा—षष्ठं विष्टुप् वैष्टुभपदा। १। ही तु जागती यस्याः सा जागते जगती वैष्टुभे विष्टुप्। २। वैराजो जागती चाभिसारिणी। ३। नवकी वैराजः

## एकस्मिन् पञ्चक्षे छन्दः शङ्कुमतौ ॥ ५५॥

यदैकः पञ्चान्तरः पादो भवति, त्रयञ्च षडन्तरः, तदा 'ग्रङ्गमती' नाम गायन्ती भवति । कृन्दोग्रहणे प्रकृते पुनम्कृन्दोग्रहणं कृन्दो-मात्रप्रतिपन्थर्थम् । तेन सर्वेषु च्कृन्दःसु पञ्चान्तरैकपादनन्तिता 'ग्रङ्ग-मती' भवति । (क) उष्णिहो यथा सामवेदे—"उतासो दैवदिति (१) रुरुष्यतां नाम उगः (२) । उरुस्यन्त भवतो (३) व्रडणवगः (४) ॥"

त्रनुष्टुभो यथा ऋग्वे दे—"पितुं न स्तोषम् (१) महो धर्माणं तिवषीम् (२)। यस्य तितो व्योजसा (३) वृतं विपर्वमईयत् (४)॥" इयरथा ह्यनन्तरसम्प्रत्ययः स्थात्॥

৫৫। পাঁচ অক্ষর একপাদ ও ছয় অক্ষর তিনপাদে "শস্কুমতী" নামক গায়লীচ্ছন্দ হয়। পূর্ব্ব ইইতে ছন্দ অধিকারসত্ত্বেও এই সত্তে পুনরায় ছন্দঃশন্দের গ্রহণ সামান্ত ছন্দের গ্রহণার্থ; স্ততরাং সকল ছন্দের বথোক্ত ত্রিপাদ পাঁচ অক্ষর এক পাদের সহিত মিলিত হইলে 'শস্কুমতী' নামক সেই সেই ছন্দ হইবে।

स्त्रेष्ट्रभष्ट । ४। ही वैराजी नवकस्त्रेष्ट्रभय विराट्स्थाना । १। एकादिशनस्त्रघोऽष्टकाय विराड्स्या । ६। हाद्यिनस्त्रघोऽष्टकाय च्योतिपतो । ७। यतोऽष्टकस्त्रतो च्योति: चलारोऽ-ष्टका जागतय महावहतो । ८। मध्ये चेद्रयवमध्या । ८। आयौ दशकावष्टकास्त्रयः । पङ्क्य तरा विराट्पूर्व्या वा । १०। इति दशविधास्त्रिष्ट्रभः ॥ सप्तमं जगती जागतपदा । १। अष्टिनस्त्रयः ती च ही महासतीवहती । २। अष्टकी सप्तकः षट्को दशको नवकय पडिष्टका महापङ्किः । इति विविधा जगत्यः ।

(क) 'अनादेशे पादायलार' इति परिभाषया चलार एकाद्यिनः पादा इत्यथः। 'जागतम्के स्थिता जगती, तिष्टु प्मृक्ते स्थिता विष्टु प्। 'नाव क्रमादर' इति तद्वायकारेसचदुदाहरणान्यपि तव दर्शितानि। पिङ्गलोक्तादिलचणिनदं च्छन्दः, अवापि क्रमो न विवचितः। इदमेव च्छन्दः पिङ्गलाचार्ये जगतीज्योतिषतीसंग्रकलेनोपादाय पुरस्ताच्योतिषतीलादिना विविधमुक्तम्। 'काल्यायनेन तु चतुथलारिंग्रदचरलान्निष्टु प् च्छन्दोमध्ये परिगणितम्। एतेषामुदाहरणानि षाय- जायनशाखायां सन्ति, वाहुल्यभयात् नोङ्गतानि। विष्टु भि विशेषमाह काल्यायनः—'वहुना अपि

11:

# षट्की काकुक्स [द्य]-ती ॥ ५६॥

एकस्मिन् षडचरे पारे, अन्येषु यथालचणसुपात्तेषु च्छन्दोमातेषु ककुमाती नाम [ गायची ] भवति ॥ ( क )

## विपादिणिष्ठमध्या पिपोलिक्सभध्या ॥ ५०॥

यदाद्यन्ती पादी बह्वचरी, मध्यमोऽल्पतराचरः, तदा श्रिण्षठ-मध्या सती 'पिपीलिकमध्या' नाम भवति। श्रयमर्थः श्राद्यन्ती पादावष्टाचरी, मध्यमस्त्राचरः, एवं विषादगायची पिपीलिकमध्ये-त्यर्थः एवं चतुरचरे पञ्चाचरेऽपि मध्यमे पादे 'पिपीलिकमध्या'

৫৬। ছয় অক্ষর এক পাদের সহিত মিলিত হইলে পূর্কের সমস্ত ছন্দেরই "ককুমাতী" সংজ্ঞাহয়।

৫৭। যাহার আদি ও অন্তপাদ বহু অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্য পাদ অক্সাক্ষরবিশিষ্ট, এরূপ গারত্রীকে "পিপীলিকমধ্যা" কহে অর্থাৎ যাহার প্রথম ও শেষপাদ অষ্টাক্ষর এবং যাহার মধ্যপাদ তিন অক্ষর, এইরূপ তিনপাদ-বিশিষ্ট

विष्णुभ एवे'ति। अस्यार्थः—विष्णुभयलारिंग्यदचरले प्राप्ते सित वहिभरचरैक्नापि हीनापि विराड्क्पादिविष्ट् विधिकारोक्ता विष्णुभ एव स्राः; एतेन पचिभियतुर्भिस्तिभिर्व्याचरैहींनाऽपि स्वस्तिष्ट् प्सृक्तस्थास्त्रिष्ट् भ एव, नतु तासां निवृत्पङ्क्तिलं भूरिक्पङ्क्तिलच । षणां ददानाम् षष्टाचरलाभावेऽपि समुदायेन षडण्टकलात् संज्ञा क्रता। इदमुपलचणम्। अन्यवापि अनया रीत्या पादाचरिनयमो भविष्यति, विद्वत् वज्ञलं स्तोभतीति विष्णुप् इति निक्क्तम्। जगतीगततमं च्हन्दो जलचरगतिर्म्या जलाल्यमानोऽस्जदिति ब्राह्मणिमति निक्क्तम्।

(क) अनुष्टुभी यथा—"स पूर्व्यों महोनां (१) वेन: क्रतुभिरानजे (२) यस दारा मनुः पिता (३) देवेषु धिय अनजे"॥ (४) (सामवेदी)॥ इहत्या यथा—"दन्द्र' याहिमत्स (१) चित्रेष देवरीधसा (२) सयोनः प्राप्तुदरं (३) सपौतिभिरासोभेभिक्तर्स्थरम् (४)॥" (भवदेवः)॥ पङ्क्या यथा—"सदत सुवीर्थं (१) ततचित अदाश्वश्वम् (२)। देवानां य देकानी (३) यजमान दयचित॥" (४) (भवदेवः)॥ विष्टुभी यथा—"दमन्तसुपस्थं (१) सधना संस्वजामि (२)। प्राजापतेर्म्युखमितद्वितीयम्। (१) तेन पुंसोऽभिभवासि (४) सर्वान कामान विश्वस्थि राज्ञी (५)॥"

सिध्यति । यत् किञ्चित्तिपाच्छन्दो लघुमध्यमपादं, तत् सर्वे पिपी-लिकमध्यमुच्यते ॥ (क)

#### विषरीता यवमध्या ॥ ५८॥

श्राद्यन्ती पादी लघुचरी, मध्यमय बह्वचरः, सा गायन्ती 'यव-मध्या' नाम भवति । एवमुणिगादिष्विष योज्यम् ॥ (ख)

## जनाधिक्षेनेक्षेन निचुद्भूरिजी ॥ # ५६ ॥

चतुर्विंगत्यचरा गायची एकेनाचरेण न्यूनेन, मा 'निचृ'दिति विशेषसंज्ञां लभते। एकेनाधिकेन भूरिगिति। एवसुण्णिगादिष्विप दृष्टव्यम्॥ (ग)

গায়ত্রীর "পিপীলিকমধ্যা" এবং অস্থান্ত সমস্ত তিনপাদবিশিষ্ট ছন্দেরও মধ্যপাদ অক্লাকর হইলেই পিপীলিকমধ্যা সংজ্ঞা হইবে।

৫৮। বাহার প্রথম ও অন্তপানে অন্ন অক্ষর এবং মধ্যপানে বহু অক্ষর, তাহাকে "ব্রমধ্যা" এবং উঞ্চিক্ প্রভৃতি ছন্দেরও মধ্যপান বহু অক্ষরবিশিষ্ট হইলে তাহার "ব্রমধ্যা" সংজ্ঞা হইবে।

৫৯। ২৪ অক্ষর গায়ত্রীতে ২৩ অক্ষর হইলে "নিচূৎ" ও ২**৫ অক্ষর হইলে** "ভূরিক্" এইরূপ সংজ্ঞা হয়। উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দেও এই প্রকার বৃদ্ধিতে হইবে।

<sup>(</sup>क) तत्रोदाहरणम् गायत्राग्यथा—"वृभिर्ध्यमानी हर्थतो (१) विचचणो (२) राजा देव: ससुद्रिय: (३)॥" क्रम्बे दें। उण्णिही यथा—"हरी यस सुयुजा विद्रता (१) विरुक्षंत्ता नु भ्रेषा (२)। उभा रजी न विभिना पति हैं न् (३)॥" क्रम्बे दें। अनुष्टुभी यथा— "पर्युषु प्रधन्व वाजसात ये (१) परि व्रवाणि सच्णिः (२)। दिषक्तरध्या ऋण्या न ईयसे (३)॥ ऋग्बे दें। वृह्त्यां यथा।—"अवोभोवौरमध्यसीमदेषुगाय (१) गिरे सहा विचेतम् (२) इन्द्रं नाम गुन्यं भाक्तिनं बचो यथा (३)॥" भवदेवः

<sup>(</sup>ख) ततीदाहरणं गायत्त्रा यथा— "समुद्रेयी वम्नां (१) यी रायामानेताय दृ बायाम् (२)। सोमी यः मुक्तिमीनाम् (३)॥ अवदेवः। उण्णिही — "सुदेवः स महासति (१) सुवीरी नरी महतः समर्चाः (२)। यं वायध्ये स्थाम ते (३)॥ " ऋष्वेदे

<sup>\*</sup> चत्तंयित सन्दीपयित ऋगातभावानिति चृत् ऋन्दः, निक्षष्टमेकाचरेण होनं निचृदिति। भरणात् भूरिज् इति उच्यते॥ एकाचरेण भरणात् चतुर्विश्वलात्मकगायन्नादौ भूरिगिति संज्ञा॥१

<sup>(</sup>ग) निच्दगायत्रा यथा-'अग्रिमिखानी मनसा (१) धियं सचेतनत्त्वं: (१)।

# द्वाभ्यां विराट् खराजी ॥ ६०॥

जनाधिकग्रहण्मनुवर्त्तते । द्वाभ्यामचराभ्यां न्यूनाधिकाभ्यां गायम्नी यथाक्रमं विराट् खराट् संज्ञिका भवति । एवसुण्यिगादिष्विप द्रष्टव्यम् ॥ (क)

৬০। তুই অক্ষর কম ও তুই অক্ষর বেশী হইলে বথাক্রমে গারত্রীচ্ছন্দের বিরাট ও স্বরাট সংজ্ঞা হর।

श्रमितिने विवस्ति: (१)॥" (सामवेदी)। निचृदुश्यिही यथा — "द्रषेत्वीजे ला वायवस्य: (१) देवो व: सविता प्रापंधतु (२)। येष्ठतमाय कर्मणे (३)॥' (धजुर्व्वेदे)। निचृदनुष्ट्रभो यथा— देषसे धूम ऋखति (१) दिविषच्छ्क आततः (२)। ग्री नहि यूतालम् (३) क्रपा पावक रोवन: (४) ॥'' ( भवदेव: )। निचृद्दहत्त्वा यथा—'व वे धेहि दनूषु नो (१) वलिमन्द्रानच्छुत्मून: (२) वलं तोकाय तनयाय (३) जीवसे लं हि वलदा ऋषि (४)॥" ( ऋग्वे दें )। निचृत्पङ ज्ञा यथा— "ऋग्रे तव पवी वयी (१) महिधाजने ऋर्चयी विभावसी (२)। बस्हानी शवसा वाजसुक्ष्यं (३) दथासि दाग्रशे कवी॥"(४) ऋग्वेदी। निचृत्रिष्ट् भी यथा - ददन एकं परउत् एकं (१) हतीयेन ज्योतिया संविशस (२)। संवेशनसन्वे चार धेहि ( १ ) प्रियो देवानां परमे जनिवे (४) ॥" (सामवेदे) । निचृ ज्ञगत्या यया-"शतक्रतमर्णवं शाकिनं नरं (१) गिरो म इन्द्रमुपयन्ति विश्वतः (२) वाजसनिं पूर्भिदं तूर्णिमप्तरम् (३) धामसाचमिमसाचं खर्विदम् (४) ॥'' (ऋग्वेदे)। भूरिगनुष्ट्भी यथा—"तां म श्रावह जातवेदो (१) लच्चीमनपगामिनीम् (२) यस्यां हिरखां विन्देयम् (३) गामय पुरुषानहम् (४)॥" (भवदेवः)। भूरिक् चिष्ट् भी यथा—"य च्हतुश्यो टूतमिव वाचिमध्य (१) उपसीरेथैतरी धेनुमीड़े (२)। ये वातजूनसरिषिभिरेवै: (१) परियो सदो अपसी बुभुषु ( ४ ) ॥'' ( भवदेव: )। भूरिग्जगत्या यथा— "इयो न विद्वाम् श्रयुजिरियं धिर (१) तं वहानि प्रतरिणमवश्चवम् (२)। नास्य विश्विम विस्वनाहतं पुन: (३) विदान् पय: पुर: एत अजुनेषति (४) ( भवदेव: )।

f

(

ল

व

(=

य

f

(क) विराड् गायस्त्रा यथा—''अभीसूनः सिखनामविता जरित्रणाम् (१)। सर्ता भवास्यूतये (२)॥' (सामविदे)।

विराड िणही यथा— "दुर्त गायल" न कवनस्थाह' (१) चिहिचिरे भाविनावाम् (२) आची ग्रमस्यतीद' (३)॥" (भवदेवः)। विराडनृष्टुभी यथा—यदि वीरो अनुष्या (१) अग्रिमिन्धान-

### चादितः सन्दिग्धे ॥ ६१॥

यदा षड्विंग्रत्यच्चरं छन्दो भवति, तदा किं प्रतिपत्तव्यं, किं गायत्त्री स्वराट्, उत उत्पिग्विराडिति ? एवं सन्दिखे छन्दिस ग्रादिभूतात् पादानिर्णयः कर्त्तव्यः । यदि प्रथमः पादो गायत्त्र्यास्तदा गायस्त्रेयवासी । तथोश्णिहस्तदोश्णिगिति । एवं सर्व्वत्र ॥

### देवतादितश्व॥ ६२॥

इदमपरं निर्णयनिमित्तमुचते। सन्दिषे छन्दिस, देवतादेश्व निर्णय: कर्त्तव्य:। 'श्रादि' यहणं खरादिपरियहार्थम्। कस्य छन्दसः का देवतिति निर्णय: कर्त्तव्य: यथा इत्यपेचायामिदमुचते॥

৬১। ছাবিবশ অক্ষর ছন্দের ছই অক্ষর বেশী ধরিলে স্বরাট্ গায়ত্রীছল হইতে পারে এবং ছই অক্ষর কম করিয়া ধরিলে বিরাট্ উষ্ণিক্ ছন্দও হইতে পারে; স্থতরাং ঐক্ষপ স্থলে কোন্ ছন্দ হইবে, এই আশ্বায় আদি পাদ দারা ছন্দোনির্ণন্ধ করিতে হইবে। যদি গায়ত্রীর প্রথমপাদ হয় তবে গায়ত্রী, উষ্ণিকের প্রথম পাদ হইলে উষ্ণিক্ হইবে, অস্তাস্ত সন্দেহস্থলে এই প্রকারে সন্দেহের নিরাস করিতে হইবে।

मर्ना: (१) अजुह्वड्वयमानुषक् (१)॥ (सामवेदे)। विराड्वह्वा यया—"अग्ने विवस्तदृषम् (१) यिवं अमर्ना: (२)। आदाग्रघे जातवेदा वहत्वं (१) मदादेवा उपर्वं प्र: (४)॥"
विराट्विष्ट्रभो यथा मन्तवाह्मणे—''परिधन्त धन्त वाससैनां (१) शतायुषीं क्रणुत दीर्धमायुः
(२) गतं च जीव गरदः सुवर्धा वस्ति चार्या विस्जामि जीवम् (२)॥'' विराड्
जगत्या यथा—''यूयमस्त्रम्यं धिषणाय्यस्परि (२) विदां से विश्वा नव्यां पि भोजना (३)। युमन्तं
वाजं हष्यस्रस्तम् (१) मानी रिवस्तभवग्रचतावयः (४)॥" (स्वयं दे)। स्वराङ्गायच्या
यथा—''विद्वां साविदुरः पृक्ते, (१) दिवहानित्यापरी अचेता (२)। नुचित्र मर्नेग्नं अन्नौ (३)॥"
(स्वयं दे) स्वराङ्गुष्ट्रभो यथा—''लवणाम्त्रसि जातोऽसि (१) उपोऽसि इदयं तव (२)।
जवणस्य पृथिवी माता (३) लवणस्य वरुषः पिता (४)॥" (भवदेवः)। स्वराङ्बह्व्या
यथा—वितर्त्त्वने मध्यन्। ''विप्यितोव्यो विपोजनानाम् (२)। उपक्रमस्य पुरुद्धमा (३)
भर वाजं निदिष्ठभूतये (४)॥" (स्वयं दे)। स्वराट्विष्टुभी यथा—"दन्द्रासोमा परि वां भृत्
विश्वतः (१) इयं मितः कत्यास्त्वे व वाजिना (२)। यां वां होतां परिहिणोमि मेध (३)॥ येन
बिन्नातः (१) इयं मितः कत्यास्त्वे व वाजिना (२)। यां वां होतां परिहिणोमि मेध (३)॥ येन

৬-পি

## ग्रानः सविता सोमो बृहस्पति स्मितावरुणाविन्द्रो विश्वेदेवा देवताः ॥ ६३॥

गायत्यादीनां जगतीपर्यन्तानां ययाक्रममग्न्यादयो देवता वेदि-त्रव्याः। तत्र सन्दिग्धे छन्द्रिस, यद्याग्नेयं तदा गायत्त्रा, यदा सावित्रं तदोश्णिक्। एवं सर्वत्र। वैदिनेष्ये व च्छन्दःस निचृद्गूरिजो, तथा विराद्खराजो च दृश्येते, न लौकिनेषु। अतो लौकिकपचे सन्देज्ञा-भावान्त्रिण्यनिमित्तभूता देवतादयो नेष्यन्ते॥

स्वराः षड्जादयः ॥ ६४ ॥

षड्जर्षभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः खराः गायत्यादिषु क्रमेण द्रष्टव्याः ॥

### सितसारङ्गपिशङ्गक्षणानीललोहितगौरा वर्णाः ॥ ६५ ॥ गायत्यादिषु क्रमेण वर्णाः निर्णयनिमित्तमभिधीयन्ते ॥

৬২। দেবতাদি মারাও সন্দিগ্ধ স্থলের ছন্দোনির্ণয় করিতে হয়। আদিশব্দ স্বরাদির পরিগ্রাহক।

৬৩। দেবতা দ্বারা ছন্দোনির্ণয় করিতে হইলে কোন্ ছন্দের কোন্ দেবতা তাহা জানা আবশুক, অতএব দেবতানির্ণয়ের জন্মই এই স্ত্র করা হইল। গায়লী হইতে জগতী পর্যান্ত পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার ছন্দের ক্রমান্বয়ে স্ত্রোলিথিত অগ্নি প্রভৃতি সাতটি দেবতা ব্রিতে হইবে, কাজেই সন্দেহস্থলে যে দেবতার নির্দেশ থাকিবে, তদমুসারেই ছন্দের নির্ণয় করা হইবে। অগ্নি দেবতা নির্দেশ থাকিলে গায়লী, সবিতা দেবতা নির্দেশ থাকিলে উষ্ণিক্ ইত্যাদি। বেদোক্ত ছন্দেই বিরাট্ স্বরাট্ প্রভৃতি সংজ্ঞাভেদ হয়, লৌকিক ছন্দে তাহা হয় না, স্কতরাং লৌকিক ছন্দে সন্দেহের সম্ভাবনা না থাকায় সন্দেহবারণার্থ দেবতাদি নির্দেশেরও কোন আবশ্রকতা নাই।

৬৪। গারত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া জগতী পর্য্যন্ত সাত প্রকার ছ<sup>দের</sup> স্বরও যথাক্রনে ষড়,জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদতেদে সাত প্রকার।

## श्रीनविश्य [ श्रीनविश्स ] काश्यपगीतमाङ्गरसभागैव-कौशिकवाशिष्ठानि गोवागौति॥ ६६॥

गायत्य्रादीनां क्रमिणेतानि गोताणि भवन्तीति वाक्यभेषः। अत्र रोचनाभाः क्षतयः, ध्यामान्यतिक्कृन्दांसि, द्रत्येवमादिकमवधीयते क्कान्द्रसाः। तन्नोपपद्यते। क्षतीनामितिक्कृन्द्रसाञ्च निवृद्धभूरिजो-विराट्खराजोश्च प्रविधाभावात् कश्चिन्नास्ति संग्रयः, यस्य निर्णयनिमित्तं वर्णोपन्यासः क्रियते, तदिप ऋषिदेवतास्वरवर्णानां ज्ञानान्निःश्वेयस-मिक्कृन्ति क्कान्द्रसाः॥ (क)

इति भट्ट इलायुधकतायां छन्दोवन्तो तृतीयोऽध्याय: ॥ ३ ॥

৬৫। গাঁরত্রী প্রভৃতি সপ্তবিধ ছন্দের বর্ণাক্রমে সিত সারস্থ প্রভৃতি স্থকোপত্তি সপ্তবিধ বর্ণ অভিহিত হইল।

৬৬। গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তবিধ ছন্দের গোত্র যথাক্রমে অশ্বিবেশু, কাশুপ, গোতম, অঙ্গিরস, ভার্গব, কৌশিক ও বাশিষ্ঠভেদে সাত প্রকার। যে সমস্ত ছন্দের পূর্ব্বোক্তরপে সন্দেহের আশঙ্কা নাই, সেই সেই স্থলে দেবতাদিনির্ণয়ের সংশায়নিরাসরূপে আবশ্রকতা না থাকিলেও ছন্দের দেবতাদিজ্ঞানদারা শুভাদৃষ্ঠ হয়, ইহাই দেবতানির্ণয়ে ছন্দঃশাস্ত্র-প্রণেতার অভিপ্রায়।

#### তৃতীর অধ্যার সমাপ্ত ॥ ৩

g

1

<sup>(</sup>क) ननु भगवता पिङ्गलाचार्येण कृती योऽयं देवतादिनियमः, से किं विधिर्नयमोऽनुवादार्थों वा ? नायमत्तवे दानुक्रमणिकाकारैः स्मृतिकारैय संहितास्थमलाणां कम्येकाण्डोयमलाणाञ्च देवतादोनां विहितलेनापूर्वेलाभावात्। किञ्च 'गायन्त्राः सविता जातवेदस' इति
विष्टु भोऽप्रिरेवता इत्यादिना विरोधात् सम्ब्राहतोनासि च्ह्रन्दां देवतानां चानेन सह
महाविरोधापातात्। यथाह संवर्षः—''व्याहतोनाञ्च सर्व्यामापञ्चेव प्रजायतिः। गायन्तुः
थिगनुष्टु व्वहती पङ्किरेव च॥ ''तिष्टु प् च जगतो चैव च्ह्रन्दांस्वेतानि सत्र वे। अप्रिवायंक्तयाः
स्था वहस्यितरपापतिः। इन्द्रय विश्वदेवाय देवताः समुदाहताः॥'' नापि दितोयोऽनन्वव्यभिचारात्। नापि वृतीयो निष्मु ल्वादिरोधापाताञ्च। अवेदमविषयम्—येषां सन्त्राणां,
क्रन्दोदेवतादीनि नोक्तानि, अपि तु विराद्सराङादिलच्चद्ववितत्वे न भायन्त्राधिण्याम्, 'चिष्णुगनुष्टु व् स्थान् देवयादि संययो भवेत्, तवायपादिन किचिहेवतादिस्यय विरोधः परिहर्षीयः

## " चतुर्थोऽध्यायः।

## चतुः शतमृत्कृतिः ॥ १ ॥ (क)

चतुरिधकं गतं चतुःगतम्, मध्यमपदलोपी समासः। त्रथवा चलारि च गतञ्च चतुःगतम्, द्वन्दसमासः। कर्मधारयपचलु निथते। तत्र चतुःगतानीति प्राप्नोति। (ख) यत्र चतुःगतमच्राणां संख्या भवति, तदुत्क्वतिनीम च्छन्दः। यथा यज्ञव्वदि—"होता यच-

১। একশত চারি অক্ষরে ''উৎকৃতি'' নামক ছন্দ হইবে।

इत्यमिप्रायेण भगवता पिङ्गलाचार्य्येगण 'द्यादित: सन्दिग्धे' (३।६१) दत्यादि सप्त स्वाणि विद्यि तानि इति । एतेषासुदाहरणानि वहनां वेदणाखानामनुपलभ्यताद् र्लभानि ।

यत्तु "ग्रक्तमुचं विजानीयाद्रीचं लोहितमिव च ग्यामं तु खरितं विद्याद्रिश्चस्य देवता ॥ नीचे सोमं विजानीयात् खरिते सविता भवेत् । उदात्तं ब्राह्मणं विद्याद्रीचं चित्रयमिव च ॥ वेग्यं तु खरितं विद्याद्रशत्तं तु भारद्राजं (१) नीचं गोतमिमल्याह गाग्यं तु खरितं विदुः ॥ विद्याद्रशत्तां गायत्रों नीचं तेष्टु भमेव च । जागतं खरितं विद्यादेवमेव नियोगतः ॥ गाम्थर्क्ववेदे ये प्रोक्ताः सप्त पड्जाद्यः खराः । त एव वेदे विज्ञे यास्त्रय उच्चाद्यः खराः ॥ उच्चौ निवादः गाम्थारौ नीचाइष्वभधेवतौ । भेषास्त खरिते ज्ञेयाः षड्जमध्यमधेवताः ॥'' इति याज्ञवल्कीयः शिचोक्तेः, विष्टु भो लोहितो वर्णः, सोमो देवता, ऋषभधेवतौ खरी गोतम ऋषिः । जगलाः ख्यामो वर्णः सविता देवता, षड्जमध्यमपञ्चमाः खराः गाग्यं ऋषिरित्यादिभिः पिङ्गलोक्तेनाः नैक्यं, तदिप भाखाभेदेन परिहरणीयम् । ननु शिचाभास्त्रे निषादादिसप्तस्वराणामुदात्तादिखरः वयान्तर्गतत्वे नाभिहितवात् खराणान्तु गावच्चोतिष्टु व जगतोनामनुगतत्वे न क्यमुण्णिगनुष्टु व इहतीपङ्क्तीनां खरवर्णाद्यां सभवः ! उच्यते—उण्यागदीनां चतुर्णासपि गायच्च्यादिवयाणां पादोपजोव्यवे न खरवर्णाद्यः सभवन्ति । विभ्रेषस्त नारदीयशिचायामनुसन्धेयः ।

- (क) किञ्च अय कल्लंसि गायस्तु रिष्णगन् हुन् वहतीपङ् किविष्टु व् जगतीयक्वयंति-शक्तरीर अध्यत्यष्टिश्चितिहितिहित्रक्रत्याक्रतिविक्कितिसंक्षत्यभिक्षत्युत्कत्वयश्चतुर्व्वि यत्यचरादोनि चतुर्वरार षोति माध्यन्दिनयाखोपक्रमणिकास्त्वमपि न सङ्क्ति।
- (ख) उत्क्रव्यादिक्तितपर्यन्तानासुदाहरणानि इत्तिकता न द्रियतानि, अवसान्य पक्षमिणकाः प्रदर्शितानि अन्यवापि च सुप्रसिद्धानि इत्तिमध्ये मथा सिवविशितानि। अव अचराधिकामिष

दिश्वनो च्छागस्य (१) इविष यात्तामद्यमध्य (२) तो मेद उद्गृतं (३) पुरा दे षोव्भ्यः (४) पुरापोरुषेय्याग्रभो (५) वस्तानूनं वासे यज्ञाणां (६) यवसप्रथमानां (७) सुमत्चराणां यतिमन्द्रियाणाम् (८) यमिन्ध्वात्तानां पोवोपवसनानां (८) पार्श्वतः योणितः यितामतः (१०) उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानां (११) करत एवाध्विना जुषेतां (१२) इविरेवाध्विना जुषेताम् (१३)॥"

#### चतुर्यतुरस्यजेदुत्क्रतेः॥ २॥

चतुः श्रताचराच्छन्दसः क्रमेण चतुरश्चतुरः संख्याविशेषांस्यजेत्। एतदुक्तं भवति उत्क्षतेरारभ्य चतुर्भिश्चतुर्भिरचरैन्यूनानि छन्दां-स्यन्यानि स्थापयेत् अष्टचत्वारिंशदचरं यावत्॥

### तान्यभिसंव्याप्रेभ्यः कृतिः॥ ३॥

तान्युत्कतरनन्तराणि च्छन्दांसि, ग्रीम सम् वि ग्राङ् प्र इत्येतेभ्यः पराणि 'क्षति' संज्ञानि भवन्ति । तत्र ग्रताचरं क्रन्दोऽभि-क्षतिः । यजुर्व्वेदे—"देवो ग्रीमः खिष्टिक्षत् (१) देवान्यायचदु-यथायथं (२) होताराविन्द्रमिश्चना (३) वाचा वाचँ सरस्तती (४) मिम्न सोमँ खिष्टिक्षत् (५) खिष्टइन्द्रः सुत्रामा (६) सविता वर्गो-भिष-(७) गिष्टो देवा वनस्रतिः (८) खिष्टा देवा ग्राज्यपास्तिष्टो (८) ग्रीमरिमना होता होते खिष्टिक्षद् (१०) यगो न देधदिन्द्रियम् (११) जर्ज्जमपचितिः स्त्रधां वसुवने (१२)॥" षस्रवत्यचरं संस्त्रतिः

- ২। উৎকৃতির চা'র চা'র অক্ষর বাদ দিয়া আটচল্লিশ অক্ষর পর্য্যস্ত বক্ষ্যমাণ ছন্দঃসকল কথিত হইবে।
- গ্রতি শব্দের পূর্ব্বে অভি, সন্, বি, আঙ্ও প্র যোগ করিয়া উৎক্বতির
   পরবর্ত্তী পাঁচটি ছন্দের নাম হইবে। অর্থাৎ একশত অক্ষর ছন্দের নাম অভিক্বতি

न दृष्टं चतुःशतशब्दस्य वयोदश्गायत्रीपाद।नामष्टाचरक्न्नाधिकामपि सम्भवति,तच प्रागुदाष्ट्रतम्। उत्कर्त्यादिक्षतिपर्यन्तेषु कृन्दःसु पादनियमो न केनापि सुनिना कतो दृष्टः, अनुक्रमणिका -भाष्यकारिलिखिता नियमाः कुतचिदृश्यन्ते ।

यथा यजुर्वेदे—"देवोग्रस्नः खिष्टिकत् (१) सुद्रविणासन्नःकविः (२) सत्यमनायजी (३) होताहोतुहोतुरायजी (४) यानग्रेयान् देवानयया (५) ऋषि प्रेर्थ्यते होत्रे (६) असत्सासता समनुषाम् (७) हातादेवं गमाँ (८) दिवि देवेषु यन्नेषु रये (८) संखिष्टिसचाये होताभू (१०) बसुवने वसुधे यस्य (११) नमो वाके ब्रोहिवीषट् (१२) ॥ दानवत्य-चरं विक्ति: यथा—इमे सोमा: सुरामाणां (१) च्छागैन सेषेऋ विभि: (२) सुता यास्येनताक्र थि: (३) लाजैर्भ हं स्वसी: यभूम: (४) ग्रासरेण परिष्कृता (५) शुक्काः पयस्वन्तोऽसृताः (६) प्रस्थिताः सोमसधुयुतः (७) तामध्वना सरस्रती (८) इन्द्र: सूत्रामा वृत्रहा (८) जुषन्तां सोमे मधु (१०) पिवन्तु सदन्तु वियन्तु सोमम् (११) ॥ श्रष्टाशीत्यच्तरमा-क्तति:। यथा—"भगा अनुप्रयुक्ता (१) सिन्द्रो यातु पुरोगव: (२) यस्याः खदोहविधीने (३) पूर्यो यास्यनुमीयते (४) ब्राह्मणा यस्या-मर्पयति ( ५ ) ऋग्भिः सान्ता यज्ञवि दः ( ६ ) युध्यन्ते यस्यासृत्विजम् (७) सोमिमन्द्राय पातये (८) यत्रोभृतिई चिणायां सुग्रेषां (८) यत्री ददातु सुमनखमाना (१०)॥" (क) चतुरगोत्यचर प्रकृति:। यथा— 'सूर्यं य मामन्यु य मन्युपतय य मन्युक्ततेभ्यः पापेभ्यो रचन्तां यद्रात्रा पापमकाषें मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यासुदरेण शिश्रा रातिस्तदवलुम्पतु यत् किञ्चिद्दरितं मिय ददमहं मामसृतयौनी सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि॥" (ख)

ছিয়ানব্বই অক্ষর ছন্দের নাম সঙ্কৃতি, ৯২ অক্ষর ছন্দের নাম বিকৃতি ৮৮ অক্ষর ছন্দের নাম আকৃতি ও ৮৪ অক্ষর ছন্দের নাম প্রকৃতি হইবে।

<sup>(</sup>क) अवाष्टी गायस्रा: पादा दी जागती, अवापि पूद्व्यूहा रसाद्वा न्यूनता परिस्त्रेया।

<sup>(</sup>ख) प्रातः सन्धाचमने "श्द्रावा पापमकाषे राविसद्वनुष्पतु" इत्यादि ग्रन्थस्थपाठी दाचिषात्यप्रदेशस्थानां वेदविदां समातः । अस्राहेशोयाः पुनः "यद्ज्ञा पापमकाषे अहस्रद्व-नुष्पतु "इत्यादि पाठं समीचीनतया मन्यन्ते । अनयोः कतरः समीचीनतया प्रतिभाति तत् प्रजापतिरेव जानाति ।

### प्रक्रत्या चोपसर्गवर्ज्जितः॥ ४॥

उपसर्गण वर्जितः क्षतिग्रन्दः प्रक्षत्या खरूपेणैवावतिष्ठते। तिनैतदुत्तां भवति, श्रमीत्यचरं छन्दः क्षतिनीम भवति। यया यजुवेंदे —सुपर्णोऽसि गरुत्सां सित्रवृत्ते भिरो गायन्त्रं चचूवृहद्रयन्तरे पचौ स्तोम श्रात्मा च्छन्दांसि श्रङ्गानि श्रज्ंषि नाम सामते। तनूर्वाम-देव्यं यज्ञो यज्ञियं पुच्छं धिश्णियां सफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवं गच्छ स्वः पत ॥

#### ध्रत्यष्टिशकरीजगत्यः॥ ५॥

क्वतेरधस्तादु प्टतिरष्टिः शक्करो जगतीत्वेते शन्दाः क्रमेण व्यवस्थाप-नीयाः॥

## पृथक् पृथक् पूर्वत एतान्येवैषाम् ॥ ६॥

एषां धत्यादीनां पूर्व्वतः पृथक्ष्यगेतान्ये व यव्दरूपाणि विन्यसेत्। पृथक् पृथम् पृथम् पृथम् पृथम् पृथम् पृथ्वे पृर्वे विन्यस्यः पृर्वे विनयस्यः —धित्यव्दात् पृर्वे धित्यव्दः, यष्टिशव्दात् पृर्वे धित्यव्दः, यष्टिशव्दात् पृर्वे पृथ्वे सिष्टशव्दः, राक्षरीशव्दात् पृर्वे सक्षरीशव्दः, जगती- यव्दात् पूर्वे जगतीश्रव्दः स्थापनीयः ॥

#### हितीयं हितीयमिततः॥ १॥

শ্বন दितोयं दितीयं श्रव्हिपमितशब्दात् परतः प्रयोक्तव्यम् । एवं ४। উপদর্গরহিত গুদ্ধ কৃতি শব্দ স্বরূপেই অবস্থিত হইবে। অর্থাৎ দিতীয় স্থ্র দারা পূর্ব্বোক্ত ৮৪ হইতে ৪ বাদ দেওরার ৮০ অক্ষর ছন্দের নাম হইল কৃতি।

- কৃতির পরে ধৃতি, অষ্টি, শক্করী ও জগতীশন্দ ক্রমে কথিত হইবে।
- ৬। পূর্ব্বোক্ত গৃতি প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে পৃথক্ গৃত প্রভৃতি শব্দই
  দিতে হইবে। বেমন গৃতি শব্দের পূর্ব্বে গৃতি শব্দ, আটি শব্দের পূর্ব্বে আটি শব্দ,
  শকরী শব্দের পূর্ব্বে শক্তরী শব্দ ও জগতী শব্দের পূর্ব্বে জগতী শব্দ দেওয়া
  মাবশ্রক।

सत्यत्तरेषां कृन्दसामिताः संज्ञाः ऋमिण भवन्ति । तत्र षट्सप्तत्यचरं कृन्दो ऽतिष्टति:। यथा ऋग्वे दे "सहिमधींनमार्ततंतुविष्वणि (१) रप्रस्वतीषू-र्वरा सिष्टनि (२) रार्त्तनासिष्टनिः (३) ग्रादबव्यान्याददि (४) र्यन्नस्य केत्र ईणा (५) अधसास्य हर्षतो हृषीवतो (६) विश्वे जुवन्त पत्यां (७) नर: श्रुभेन पत्याम् (८)" दासप्तत्यचरं धृति:। यथा ऋग्वे दे—"अवस्री इन्द्र दाद्दहि श्रुधिन: (१) ग्रुगोच हि चौ: चानभीषां ऋदिवो (२) प्रणान भीषां ग्रद्रिव: (३) ग्रुष्मिन्तमोहिग्रुष्मिभ (४) वधिरुव मिरीयसे (५) अपूर्वन्नो अप्रतीतग्र्रसत्विभ (६) स्त्रिसतः भूरसत्त्विभः (७)॥" अष्ट-षष्ट्राच्रमत्यष्टिः। यथा ऋग्वे दे—"अदर्धि गातुक्रवे वरोयसी (१) पत्या ऋतस्य समयंस्त रिक्सिभः (२) चत्तुभर्गं सा रिक्सिभः (३) द्युचं मितस्य सादन (४) मर्यम्णो वरूणस्य च (५) अयादधाते वृहदुक्यं वयः (६) उपसुत्यं बहद्दयः (७)॥" चतुःषष्ट्रयच्रमष्टिः। यथा ऋग्वे दे— "त्रिकदूर्वेषु महिषो यवाशिरंतुविशुष (१) स्त्रपत्सोममपिबिंद्वशुना सुतं ययावगत्। (२) सई ममाद महि कसी-कत्तीवे महासुरुं (३) मैनं सश्चद्देवो देवं (४) सत्यमिन्द्रं सत्यइन्दुः (५)॥" षष्ट्राच्रमित शकरी। यथा ऋग्वेदे—"साकं जातः क्रतुना साकसोजसा बिव-चिय (१) साकं वृद्धोवीर्यैः सामहिर्मृधोविचर्षणः (२)। दाताराध-सुवते काम्यं वसुसै (३) नं सश्वदेवो देवं (४) सत्यिमन्द्रं सत्य इन्दः (५)॥ षट्पञ्चाभदचरा भक्तरी। यथा ऋग्वे दे- "प्रौष्वस्मै पुरोरयं (१) इन्द्राय भूषमच<sup>९</sup>त (२) अभीकेचिदुलोककत् (३) सङ्गे समत्सु व्रवहा (४) श्रस्माकं बोधिचोदिता (५) नभन्तामन्य-केषाम् (६) ज्याका अधिधन्वसु (७) ॥" दिपञ्चाग्रदच्चरमतिजगतो—

৭। দিতীয় য়ৃতি প্রভৃতি শক্ষ অর্থাৎ বর্চ স্থ্রদারা কথিত পূর্ব্বে য়ৃতি প্রভৃতি
শক্ষ অতি শক্ষের পরে প্রয়োগ করা হইবে। এই প্রকারে দিতীয়, পঞ্চম, য়য়্চ
ও সপ্তম স্থ্র দারা ক্রমিক সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইল। য়য়্পা—৭৬ অক্ষর ছন্দের নাম
"অতিয়ৃতি" ৭২ অক্ষর ছন্দের নাম "য়ৃত্য" ৬৮ অক্ষর ছন্দের নাম "য়৹য়্রষ্ট",

यथा मन्तन्नाह्मणे—"मा ते ग्टहेषु निध्य घोष उत्था—(१) दन्यत्न तहुदत्य: संविधन्तु (२)। मा त्वम् रुदत्युर ग्रा विषष्टा (३) जीवपत्नी पतिलोके विराज (४) पश्यन्ती प्रजां समनस्यमानाम् (५)॥" ग्रष्ट-चत्वारिंग्रदचरं जगती। यथा सामवेदे—"इमं स्तोममहते जात-वेदसे (१) रथमिव समाहे मा मनीषया (२)। भद्रा हि नः प्रमतिरस्थ संसदि (३) ग्रग्ने सस्थे मारिषा मावयं तव (४)॥"

## यव लौकिकम् ॥८॥

श्रिवतारोऽयमाशास्त्रपरिसमाप्तेः । पूर्वेषां छन्दसां वैदिकत्व-मेव । इतः प्रसृत्यार्थादीनां चूलिकापर्यन्तानां लीकिकत्वमेव । समान्यादीनामुत्कितिपर्यन्तानां वैदिकत्वं लीकिकत्वञ्च । श्रव्न वैदिक-च्छन्दसां प्रस्तावे प्रसङ्गात् वेदवदनादिमुनिपारम्पर्यागतं स्मृतिपुराणे-तिहासादिषु दृष्यमानमार्थ्यादिदण्डकपर्यन्तं लीकिकं छन्दोजात मधिक्रियते, तन्मूलत्वात् कात्र्यस्य । कात्र्यञ्च कीर्त्तिरूपत्वादानन्द-हेतुत्वाच पुरुषार्थः ॥

# चातेष्टु भाच यदार्षम् ॥ ६ ॥

श्राङभिविधी। तिष्ठुवेव तेष्टुभम्, खार्यं तिह्नतः। श्रयमयं:—
गायत्त्रगादितिष्टु प्पर्थान्तं यदाषं छन्दोजातं वैदिने व्याख्यातम्, (क)
लौकिके च तत्त्तयं व द्रष्टव्यम्। किं तदार्षम् ? चतुर्विंग्रत्यत्त्ररा
७८ अकत ছम्मित नाम ''अष्टि'', ৬० अकत ছम्मित नाम ''अण्डिंगकती'' ৫৬ अकत
ছम्मित नाम ''क्ती' ৫২ अकत ছम्मित नाम ''अण्डिंगजी'' ও ৪৮ अकत
ছम्मित नाम ''क्तिजी''।

৮। শাস্ত্র-শেষ-পর্য্যন্ত এই স্থ্রটি অধিকার করা হইবে। অর্থাৎ এই স্থ্র দারা বক্ষ্যমাণ আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দের লৌকিকত্ব বিহিত হইল এবং এই বিধান দারা পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের বৈদিকত্ব জানা যাইবে।

 গায়ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপ্ল্র্প্র্রান্ত বে দুমস্ত আর্য্যা ছন্দ ক্ষিত হইয়াছে, (বেমন ২৪ অক্ষর গায়ত্রী, ২৮ অক্ষর উঞ্চিক্, ৩২ অক্ষর অন্ধ্র-

<sup>(</sup>क) जयतीति स्व' पशादतात्रमत श्रावेष्टुभादितुरक्तं, प्रथगुपादानप्रयोजनन्तु 'तीटकं स' वेलादिषु वीज्ञञ्यम्।

<sup>9-19</sup> 

गायसी। अष्टाविंगत्यस्रा उष्णिक्। दातिंगदस्रा अनुष्टुप्। षट्तिंगदस्रा वहती। चलारिंगदस्रा पङ्किः। चतुस्रलारिंग-दस्रा तिष्टुप्। चः समुस्रये॥

## पाद्यतुर्भागः ॥१०॥

चतुर्भागञ्चतुर्विंशत्यचराया गायच्याञ्चतुर्थो भागः 'पाद'संज्ञां लभते। गायच्याः षडचरः पादः। एवमुश्णिगादिष्वपि द्रष्टव्यम्। समवृत्त-विषयमितत्॥ (ख)

यथावृत्तसमाप्तिवी ॥११॥

यस्य वृत्तस्य याद्द्यैः पादैन्धूनाचरैरधिकाचरैर्वा समाप्तिर्धं स्वते, तस्य ताद्द्या एव पादा ग्रहीतव्याः । वाग्रव्दो व्यवस्थितविभाषा । तेनोद्रतादिषु विषमवृत्तेषु चतुर्भागातिक्रमिणापि पादव्यवस्थादर्भनात् ॥

श्रादी तावद्गणक्कृन्दो मात्राक्कृन्दस्ततः परम् ।

त्वतीयमचरक्कृन्दश्कृन्दस्ते धा तु लीकिकम् ॥

श्रार्थ्यादुग्रद्गीतिपर्थ्यन्तं गणक्कृन्दः समीरितम् ।

वैताल्यादि चूलिकान्तं मात्राक्कृन्दः प्रकीर्त्तितम् ।

समान्यादुग्त्कृतिं यावदचरक्कृन्द एव च ॥

तत्रादी तावदार्थ्यालक्चणसिद्यधं गणसंज्ञां करोति—

ষ্ট্রত্ ৩৬ অক্ষর বৃহতী, ৪০ অক্ষর পঙ্ক্তি, ৪৪ অক্ষর ত্রিষ্ট্রত্) বেদের ন্থার লোকিক ছন্দে তাহাদের ব্যবহার হইবে।

- ১০। প্রত্যেক ছন্দেরই চারিভাগের এক ভাগকে পাদ বলে। যেমন—চিব্বশ অক্ষর গায়লীর ছয় অক্ষরে এক পাদ ইত্যাদি। এই স্ত্রটি সমর্ত্তবিষয়ক।
- ১১। ন্যানাধিক যত অক্ষর পাদ দারা যে ছন্দের সমাপ্তি হয়, তত অক্ষরে সেই ছন্দের পাদ ধরিতে হইবে। উদ্যাতাদি বিষমবৃত্তে চারিভাগের একভাগে পাদের ব্যবস্থা না হইয়া নির্দিষ্ট অক্ষর দারাই পাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

<sup>(</sup>ख) 'गायच्या वसव' इति यदुक्त' तई दिकमाविषयं, तेन लीकिकच्छन्दसां विष्ण पट्पदल' निषद्ध', विषमप्रकेऽपि लीकिकोक्ती विषमी भविष्यति नतु वैदिकोक्ती, किन्तु तवापि चंतुषदलमचतमेव।

## लः समुद्रा गगः ॥ १२॥

ल इत्येकमात्रिकस्थाचरस्य ग्रहणम्। समुद्रा इति चतुःसंस्थोप-लचणार्थम्। चतुर्णां लकाराणां 'गणः' इत्येषा संज्ञा विधीयते॥ नौ गन्तमध्यादिलेश्व ।। १३ ।।

श्रनेन गणस्य विन्धासभेदं दर्भयति । स हि गणः कदाचिद् गुरु-हयेन (ऽऽ) भवति कदाचिदन्तेनैकेन गुरुणा, (॥ऽ) कदाचिन्धध्य-मेन, (११) कदाचिदाद्येन, (ऽ॥) कदाचिच्चतुर्भिर्णघुभिः (॥॥) । षष्ठस्य भेदस्थाभावाद् (१) विस्पष्टायंभिदं स्त्रम् । श्रन्तमध्यादिरिति प्रथमं हन्दसमासं क्रत्वा पश्चाद्रकारेण बहुत्रोहिः । इन्हात् परो यः श्रूयते, लभतेऽसौ प्रत्येकमभिसम्बन्धम् । हो गकारो (ऽऽ) चत्वारो लघवो (॥॥) भवन्ति, स एको (ऽऽ) गणः । गकारोऽन्ते यस्य स गन्तो हितीयो (॥ऽ) गणः । गकारो मध्ये यस्य स गमध्यस्तृतीयो (।ऽ।) गणः । गकार श्रादो यस्य स गादिश्वतुर्थो (ऽ॥) गणः । नकारलकारो मिलितो चत्वारो लघवो भवन्ति, स पञ्चमो (॥॥) गणः । एवं गणेषु सिडेषु इदानीमार्थालच्चणं करोति—

# खरा ग्रह्वार्यार्हम्॥ १४॥

गणग्रहणमनुवर्त्तते। खरा इति सप्तानां संज्ञा। यत प्रस्तारे

১২। চারিটি লঘুবর্ণের "গণ" সংজ্ঞা হয়। আর্য্যা লক্ষণসিদ্ধিই গণসংজ্ঞার প্রয়োজন।

১৩। সেই গণ কোন স্থলে ছইটি গুরুবর্ণ (১১) দারা, কোন কোন স্থলে ছইটি লঘুবর্ণ (॥) ও অন্তে একটি গুরুবর্ণ (১) দারা,কোন কোন স্থলে মধ্যবর্তী একটি গুরুবর্ণ ও ছইটি লঘুবর্ণ (।১।) দারা, কোন স্থলে আদি একটী গুরুবর্ণ ও ছইটি লঘুবর্ণ (১॥) দারা এবং কোন স্থলে চারিটি লঘুবর্ণ (।।।।) দারা-

<sup>(</sup>१) हिगुक्तस्य (ऽऽ) गणस्यास्य मावाप्रसारिनयमेन प्रसारे क्रियमाणे मर्ब्वगुर्ब्वादिः सर्वेतपृत्वाः पश्चैव मेदा मविता। ते च भेदा हिगुक्ताद गणादेव क्रमणः ऽऽ, ॥ऽ, ।ऽ।, ऽ॥, ॥॥, एते पश्च गणा जायन्ते। मूलेऽप्येते प्रसारक्रमेण पश्चैव निणादिताः। ऋतोऽव षष्ठ- भेदस्याभाव इति भावः॥

गणाः सप्त भवन्ति, ग्रर्डच गणस्य, तदार्थार्डं निष्यद्यते। हितीय-मप्यद्वं ताद्यमेव। समप्रविभागेऽद्वं ग्रन्दः। यद्ये वसद्वं ग्रन्दस्य 'ग्रर्डं' नपुं सकं मित्यनेनेकदेशिसमासे सित पूर्व्वनिपातः प्राप्नोति, यथा— ग्रद्धां दक्तम्, ग्रद्धेपलम्, ग्रद्धेखारीति। नेष दोषः। सत्यपि सम-प्रविभागवचनत्वे सम्बन्धमात्रस्थात्र विविच्चतत्वात् (क) समप्रविभाग-वचनस्याद्वं श्रन्दस्यैकदेशिसमासन्यभिचारदर्श्यनाच (ख)। यथा—तुला-द्वंन गां क्रीणाति।

पणार्डक्रीततास्बूलचर्चणाट् गर्विताननाः । ग्रनभ्यासाट् गलज्ञाला यान्येते वारयात्रिकाः ॥ तयात्रासमप्रविभागलेऽप्यर्डग्रब्ट्स्यै कटेशिसमासदर्भनाच । यथा— ग्रर्डचन्द्रं दधन्त्रिभि पातु वः पार्व्वतीपितः । कालक्टविषं हन्तुं संग्रहोतिमवास्तम् ॥

यन्यच-

तुल्यार्थं तुल्यभामर्थं मन्धेत्रं व्यवसायिनम्। ऋडराज्यहरं सत्यं यो न हन्यात् स हन्यते॥

১৪। যে ছন্দে সাতটী গণ ও গণের অর্দ্ধ থাকে, সেই ছন্দ আর্য্যার্দ্ধরূপে

<sup>(</sup>क) यत समासयापि समप्रविभागयोतकलं तत तु एकदेशिसमासः, यथा अर्डाटकः मित्यादयः। आर्थार्डमित्यादौ सम्बन्धमातं विविचितम्, आर्थाया अर्डम् आर्थार्डमिति पष्ठीः समास इति भावः। यथोक्तं दुर्गे ण—'पिप्पत्यार्डमिति षष्ठीसमासोऽपि दृश्यते।' एवश्च 'अर्ड नपुंसक'मिति पाणिनीयस्तं न व्याप्कम्। यथान्न विलोचनः—'अथान्तरेणैतहचनं षष्ठीः समासोऽपि स्वादिष्यत एवें'ति॥

<sup>(</sup> ख ) अव्याप्तिं दर्शयति—यथिति । दुर्शसिंहोऽपि — शरार्डं चूलिकाईमिति, असमप्रवि-भागेऽपि नहीदमर्बं जरतीत्याह ॥

पादव्यवस्था नास्ति। तेन 'होपादन्यस्मा'दिलादी गणत्रयस्थान्ते गुरुत्वं न स्थात्। (२)

होपादन्यसादिष, मध्यादिष जलनिधेहिँगोऽप्यन्तात्। श्रानीय भटिति घटयति, विधिरभिमतमभिमुखोभूतः (१)॥

## अवायुङ् न ज्॥ १५॥

त्रव त्रार्य्याच्छन्दिसि, त्रयुगगणः, प्रथमस्ततीयः पञ्चमः सप्तमञ्च, न जगणो (।ऽ।) मध्ये गुरुर्न कर्त्तव्यः । ग्रेषासु कामतोऽव्र भवन्ति ॥

## षष्ठी ज्॥ १६॥

त्रवार्याच्छन्दिस षष्ठो जगणो मध्यगुरुरेव (ISI) भवति । यथा-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽ।।।।ऽऽऽऽऽऽऽ।।ऽ।ऽ।।।।ऽ

सा जयित जगत्यार्थ्या देवी दिवसुत्पितशाुरितश्चिरा।
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽ।।।।।ऽऽ।।ऽऽ। ऽ।।ऽ

या दृश्यत गगनतले कांसवधीत्पातिवद्यदिव॥

## न्ली वा॥ १०॥

षष्ठ द्रत्यनुवर्त्तते। স্বাহ্যায়া: षष्ठो गण: (॥॥) सर्व्वलघुर्वा भवति ॥

পরিগণিত হয়। পিঙ্গলাচার্য্য আর্য্যার্দ্ধের লক্ষণদারা জানাইরাছেন যে, আর্য্যাতে

অবাস্তরপাদের ব্যবস্থা নাই।

১৫। আর্য্যাচ্ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তমগৃণ নধ্যগুরু (। ১।) হইবেনা।

১৬। आर्याष्ट्रिस्त वर्ष्ठ गण मधा छक्टे (।ऽ।) इटेरव।

<sup>(</sup>२) अन्यसादिप, घटर्यात, इत्राभयत इस्तेकारस्य सति पादान्तत्वे 'गन्ते' (१।१०) इति गुरुत्वं भवेदिति भाव:।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽ।ऽ।ऽऽऽऽऽऽऽ।।।।।।।।ऽ

ह्रिपान्तरेण देवीं तामेव स्तौम सपिट किल महिषः।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽऽ।।ऽ।।ऽ।।ऽ।।।।ऽ।ऽऽऽ

पाद-सप्रभुसुखादिव मोलितनयनोऽभवद्यस्याः॥

## न्ली चेत् पदं दितीयादि ॥ १८॥

षष्ठो गणः (॥॥) सर्व्वे बघुश्वेदु भवति, तदा दितीयाचरादारभ्य पदं प्रवर्त्तते । पूर्व्वमेवोदाहरणम् ॥

## सप्तमः प्रथमादि ॥ १६ ॥

षष्ठे गणे मध्यगुरी (।ऽ।) सर्वेलघी (॥॥) वा जाते सप्तमो गणः (॥॥) सर्वेलघुष्ठेट् भवति, तदा प्रथमाचरादारभ्य पदं प्रवर्त्तते॥ (२) तत्रोदाहरणम—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग ऽऽऽ।।ऽऽ।ऽ।ऽऽ।ऽ।।।।।ऽ ब्रह्म चस्रकु लीन: प्रलीनसामन्तचक्रनुतचरण:।

- > १। কোন স্থলে আর্য্যাচ্ছন্দের ষষ্ঠগণ সর্বলযুত্ত (॥॥) হইবে।
- ১৮। ষষ্ঠগণ সর্ব্বলঘূ হইলে দ্বিতীয় অক্ষরাবধি পদ প্রবর্ত্তিত হইবে।
- ১৯। ষষ্ঠগণ মধ্যগুরু কিংবা সর্ব্বলঘু হইয়া সপ্তমগণ সর্ব্বলঘু হইলে প্রথম অক্ষরাবধি পদ প্রবর্ত্তিত হইবে।

<sup>(</sup>३) सप्तमगणस्य प्रथमाचरादारभ्य सुवन्तादिपदं प्रवर्तते नतु तत्र प्रथमाचरं गणविभागार्थं पूर्वंमाक्रयत इति स्पष्टायः। यद्यास्य उदाहरणे 'तचक' इति षष्ठगणस्य मध्यग्रीकदाहरणा चरेभ्यः परभूतानां सप्तगणस्रोदाहरणभूतानां 'तृतचर' इति चतुर्णामचराणां प्रथमात् 'तृ' इत्यचरात् सुवन्तादिपदप्रवृत्तिर्जाता । नतु तदचरं गणविभागनिष्यत्ययं पूर्वंमाक्रष्टम् । षष्ठ' मध्यगुरुगणात् परतः सप्तमसर्वेत्तवुगणात् परतः

त्रन्ते भवमन्त्यम् दिगादित्वाद् यत्। त्रन्ये हितीयेऽहें पञ्चमश्चेटु-गणः (॥॥) सर्वेलघुभैवति, तदा प्रथमादि पदं प्रवर्त्तते। तत्रोदा-हरणम्—

२०। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পঞ্চনগণ হইলে সর্বান্যু ( ॥॥ ) হইবে, প্রথম অক্ষর হইতে পদ প্রবর্ত্তিত হইবে।

सप्तमसर्वेलघुगणयुक्तार्थ्योदाहरणं—जयतीति । अनयीर्गणप्रसेददर्थनम् उक्तय्वोकाचरमसकी-परिक्रतं वर्तते । तत्त पुर्वेवद् व्याख्येयम् ॥

<sup>(</sup>४) त्रस्या उत्तरदले इठहर इति पश्चमस्य सर्वेलप्पगणस्य प्रयंनादचरात् इकारादारस्य पदोत्पत्ति:, नतु चतुर्थगणावयवीसृतादचगत्। जतः प्रयमादिपदप्रवृत्तिमतीयमार्थ्या॥

## षष्ठश्च ल्।। २१।।

श्रन्ये दत्यनुवर्त्तते। श्रन्ये द्वितीयेऽर्डे मध्यगुरी (।ऽ।) सर्वे लघी (॥॥) वा षष्ठे गणे प्राप्ते तदपवादो लकारो विधीयते। पूर्वेमेवोदा-इरणम्।

# तिषु गगेषु पादः पथ्याद्ये च ।। २२ ।।

चकारोऽन्य इत्यनुकर्षनार्थः। यस्या ऋष्याया ऋन्तेऽर्दे आद्यो च त्रिषु गणिषु पादः समाप्यते, सा आर्य्या 'पण्या' नाम भवति। तद्यया—

१२३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽऽऽऽऽऽऽ।।ऽऽ।ऽ।ऽऽऽ
पथ्या भी व्या यामी स्त्रीषु जि तात्मा नरो न रोगी स्थात्।
१२३ ४ ५६७ग

।।।।ऽ।।ऽऽऽ।।ऽऽऽऽ
यदि वच सा मन सा वा द्रुद्धित नित्यं न भूते भ्यः॥
पादग्रहणं यत्युपलचणार्थम्।

## विपुलाऽन्या ।। २३ ।।

यस्या त्रार्थ्याया त्रन्तेऽर्दे त्रायो वोभयोर्व्या तिष्ठु गण्छु पादो न वित्रास्यति, सा त्रार्थ्या 'विपुत्ता' नाम। सामान्येन विधानमितत्। सा चाद्यन्तोभयपूर्वकत्वात्त्रिधा भवति। तत्नादिविपुत्ता—

- ২১। দ্বিতীরার্দ্ধের ষষ্ঠগণ লযু (।) হইবে। ১৬ ও ১৭ স্ত্রদ্বারা নধ্য-গুরু ও সর্ব্বলযু প্রাপ্তিসত্ত্বে এই অপবাদ কথিত হইল।
- ২২। যাহার প্রথম ও শেষার্দ্ধে তিনগণে পাদ সমাপ্ত হইবে, সেই আর্য্যাকে "পথ্যা" কহে।



या स्त्री कुचकलसनितम्बमण्डले जायते महाविपुला।

- (१) त्रव सुखे त्रायदले 'सिन्धं 'काया' 'लावं इति गणवयसुत्रङ्ग लावस्थ्यस्य पादो विद्यास्यति, त्रत इयं सुखविपुला नाम त्रार्था। उत्तलचणा सुखप्राशस्यवती रमणी च सुखविपुला कथ्यते।
- (२) अस्या नघने (अन्ये) चरणदली 'निनी' 'विमीच' 'नव्या' इति गणवयात् परं चतुर्यगणायाचरे नकारे पादी विशास्यति, अत इयं नघनविपुला नाम आर्थ्या॥

b-- [8]

# १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग ऽऽ।ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽ गम्भीरनाभिरतिदीर्घलोचना भवति सा सुभगा॥(३)

त्रतोचित पथ्याविपुलालचण्योः सहानबस्यालचण्विरोधस्तेन मित्रो भावो नास्ति। य एवांश्रो विपुलयाभिस्ष्टष्टस्तेनेव पथ्यात्वं नष्टं भवति उभयात्रयत्वात्। पथ्यालचणस्य विपुलायास्ततांश्रेनापि प्रवेशो दुर्लभः। ततत्र पथ्यालचणैकांश्रवैकस्थेऽपि तदन्यमात्रविषय-त्वात् विपुला भवत्येव। पथ्याचपलयोश्र विरोधाभावादाध्यवाधकभावो नास्ति। ततायं ग्रहः—

एकैव भवति पथ्या विपुलास्तिस्तस्तत्यतस्ताः चपलाभेदैस्तिभिरपि भिन्ना इति षोड्यार्थ्याः सुरः ॥ गीतिचतुष्टयमित्यं प्रत्येकं षोड्यप्रकारं स्यात् ॥ साकत्यं नार्याणामशीतिरेवं विकल्पाः सुरः ॥

तेषामनुत्तोदाहरणान्यूह्यानि॥ (क)

# चपला दितौयचतुर्थों ग् मध्ये जी ॥ २४ ॥

श्रिषकारोऽयम्। द्वितीयचतुर्यो गणी मध्यगुरू (। ১।) भवतः, प्रथमसान्त्यगुरुः (॥১), त्वतीयो दिगुरुः, (১১), पञ्चमसादिगुरुः

২৩। যে আর্য্যার প্রথমার্দ্ধে বা শেষার্দ্ধে বা উভরার্দ্ধে তিন গণে পাদসমাপ্তি
না হয় সেই আর্য্যাকে "বিপুলা" বলে। সেই বিপুলা আত্মস্তভাভয়ার্দ্ধপূর্ব্ধকত্ব নিবন্ধন আদিবিপুলা, অন্তাবিপুলা ও উভরবিপুলাভেদে তিন প্রকার। উদাহরণ বৃত্তিতে দেখিতে পাইবে।

(३) श्रस्या उभयोई लयोर्गणवयानी 'या स्त्री' 'कुचकल' 'सनित' इत्यव 'गम्भी' 'र्शनिमी'
'रितिदी' इत्यव च प.दी विश्वास्यति, श्रत द्रयं महाविपुला नाम श्रार्थ्या। कुचादिल चर्णयुत्री नारी च महाविपुला उच्यते॥ (ऽ॥) शिवं यथाप्राप्तम् । एवं गकारयोर्मध्ये द्वितोयचतुर्थौ जकारौ भवतः, सा त्रार्थ्यो 'चपला' नाम । उदाहरणमग्रतः ॥

## पूर्वे मुखपूर्वा॥ २५॥

पूर्वीड चपनानचणं चेट् भवति, तदा सा त्रार्या 'मुखचपना' नाम ॥ पथापूर्वेकं मुखचपनोदाहरणम्—

২৪। যে আর্য্যা-ছন্দের দিতীয় ও চতুর্থগণ ছইটা গুরুবর্ণের মধ্যবর্তী হইয়া মধ্যগুরু ( Isi ) হয়, সেই আর্য্যাকে "চপলা" বলে। এইটা অধিকার হত্ত।

२৫। পূর্বভাগে চপলালকণ থাকিলে সেই আর্য্যাকে "মুখচপলা" বলে।

उभयविपुलायूर्विकं मुख्यपलोदाहरणम्— १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

।।ऽ।ऽ।ऽऽ ।ऽ।ऽऽ ।ऽ।ऽऽ।
विपुलाभिजातवंशोद्भवािष रूपातिरेकरस्यािष।
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽ।ऽ।ऽऽ।ऽ।।।।।।।।।ऽ

नि:सार्थिते ग्टहाहक्षभाषि यदि भवति सुख्यपला॥

# जघनपूर्वेतरच ॥ २६ ॥

हितीयेऽड चपलालचण्चे द्ववति, सा त्रार्था 'जघनचपला' नाम ॥ तत्र पथापूर्वक' जघनचपलोदाहरणम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽऽ।।ऽऽऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।

यत्पादस्य किष्ठा न स्पृण्णति महीमनामिका वापि।
१ २ ३ ४ ६ ७ ग

ऽऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽ।ऽऽ।।।।ऽ

सा सर्वधृत्तीभोग्या भवेदवय्यं जघनचपला॥

प्रान्यविपुलापूर्वकं जघनचपलोदाहरणम्—
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽऽऽऽऽऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽऽऽ

यस्याः पादाङ्गष्ठं व्यतीत्य याति प्रदेशिनो दीर्घा।

২৬। দ্বিতীয়ার্দ্ধে চপুনা লক্ষণ থাকিলে, সেই আর্য্যাকে "জ্বনচপুলা" বলে।

| चतुर्याऽध्यायः | • |
|----------------|---|
|----------------|---|

48

भकरध्वजसद्गिन दृष्यते स्मुटं तिलक्कलाञ्क्रनं यस्याः।
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग
।।ऽ।ऽ।ऽऽऽऽ।ऽ।ऽ।।।।ऽऽ
विपुलान्वयाभिजातापि जायते जवनचपलासो।

## उभयोर्महाचपना ॥ २०॥

यस्या उभयोरर्षयोश्वपनानचणं भवति, सा श्रार्थ्या 'महाचपना' नाम ॥ तत्र पथ्यापूर्व्यकं महाचपनोदाहरणम्—

। । ऽ । ऽ । ऽ ऽ । ऽ । ऽ ऽ । ऽ । ऽ ऽ ऽ ष्ट्रदयं हरन्ति नार्थ्यो सुनेरिव भ्यूकटाचि विचेपै: ।
१ २३ ४ ५ ६ ७ ग

5515155155155

दोर्मूलनाभिदेशं निदर्भयन्तरो महाचपलाः।

विपुलापूर्वं कं महाचपलोदाहरणम्-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग । । ऽ । ऽ । ऽ ऽ । ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ ऽ चित्रके कपोलदेशेऽपि कृषिका दृश्यते स्मिते यस्याः

## यादाईसमा गीतिः॥ २८॥

श्राद्ये नार्डेन सममन्त्यमर्डे यस्याः सा श्राद्यर्डसमा, श्रन्त्यपदलोपी समासः । एतदुक्तं भवति—िहतीयेप्यर्डे षष्ठो गणो जकारो (।ऽ।) नृली वा (॥॥) कर्त्तेव्यः ॥ तत्र पष्यागीतुर्ग्रदाहरणम्

श्रादिविपुलागीत्रदाहरणम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ म

यदनिष्टमात्मनस्तत् परेषु भवतापि मा क्वचित् कारि ॥ २१। यে ছন্দের উভয়ার্দ্ধে চপলালক্ষণ লক্ষিত হয়, সেই আর্য্যার্টে "মহাচপলা" বলে। पथ्यामहाचपलागीत्युदाहरणम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग

ऽऽ।ऽ। ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।ऽ।।।ऽऽ

कामञ्चकास्ति गीतिर्मृगीदृशां सीधुपानचपलानाम्॥
१ २ ३ ४ ६ ७ ग

।।ऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽ।ऽऽ।।।।।।ऽऽ

सुरतञ्च सुत्तलज्जं निर्गलोक्षापमणितरमणीयम्॥
महाविपुलामहाचपलागीत्यदाहरणम्
१ २ ३ ४ ६ ७ ग

ऽऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ।।।।।।।।।ऽ

पञ्चंषु-वक्षभः पञ्चमध्वनिस्तत्र भवति यदि विपुलः।
१ २ ३ ४ ६ ७ ग

।।ऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽऽऽ

चपलं करोति कामाकुलं मनः कामिनामसौ गीतिः।

चन्खे नोपगौतिः ॥ २६ ॥

अन्ये नार्डे न सममाद्यमर्ड यस्याः, सा आर्था 'उपगीतिर्नाम ॥— तत्र पथ्योपगीत्रादाहरणम्—

ऽऽऽ । ।ऽ।।ऽऽऽ ऽ ।ऽ।।ऽ गासर्वं मकरध्वजदेवस्यास्तं जगिवजिय। १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग ।।।।ऽ।।ऽ।।।।ऽऽऽ।ऽऽऽ इति समवेच्य मुसुसिरुपगोतिस्यज्यते देशः॥

২৮। যে ছন্দের শেষার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধের তুল্য অর্থাৎ বাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধেও ষষ্ঠগণ মধ্যগুরু বা সর্ব্ধলঘু, সেই আর্য্যাকে "গীতি" বলে।

# महाविपुलोपगीतुरदाहरणम्-३ ४ ५ ६०ग 2221112111211221 विपुलोपगीतिभंकारसुखरिते भ्वसरमालानाम् । २ ३ ४ ५ 51151155151 115 1555 रैवतकोपवने वसुमसु सततं मम प्रीति:॥ पथ्यामहाचपलोपगीत्रदाहरणम् — १ २ ३ 8 ५ ६ ७ ग 1151515515155 15115 विषयामिषाभिलाषः करोति चित्तं सदा चपलम्। प ६ ७ ग 22 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 वैराग्यभावनानां तथोपगीत्या भवेत् स्वस्थम् ॥ महाविपुलामहाचपलोपगीतुरदाहरणम्— 115151551515 515 55 विपुलोपगीति सन्यज्यतामिदं स्थानकं भिची। 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 विषयाभिलाषदोषेण वाध्यते चञ्चलं चेतः॥

২৯। যে ছন্দের প্রথমার্দ্ধ শেষার্দ্ধের তুল্য অর্থাৎ যাহার প্রথমার্দ্ধেও ষষ্ঠগণ এক-লবু সেই আর্য্যাকে "উপগীতি" বলে।

# उत्क्रमेणोद्गीति: ॥ ३०॥

पूर्व्वातात् क्रमाद्विपरीतक्रमः उत्क्रमः। त्रयमर्थः, श्राद्यमर्द्ध-मन्त्ये भवत्यन्त्यमर्द्धमादी, सा 'उद्गीति'र्नामार्या। तत्र पय्योद्गीतुर-दाहरणम् —

811881181188818118 व्याध द्वोद्गीतिरवै: प्रथमं तावन्मनी हरिस । पू ६ 2111122 1122 221 21222 दुर्नियकर विश्वास्यसि पश्चात् प्राणेषु विप्रियै: ग्रल्यै: ॥ महाविपुलोहीतुग्रदाहरणम्-१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ग 2 11 12 12 2 12 1 2 2 एषा तवापरोहीतिरत्र विपुला परिभ्वमति। 221112 12211112212122 तद्मसभापि यत् कीर्त्तिरखिलदिक्पाल-पार्श्वमुप-याति ॥ पथ्यामहाचपलोहीत्रदाहरणम्-, ४ ५ ६०ग 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 उद्गीतिरत नित्यं प्रवर्त्तते कामचपनानाम्। ৯-পি

₹ 8 4 2 155 151551515 55 तस्मान्मने विमुख प्रदेशमेतं समेतमेताभिः॥ महाविपुलामहाचपलोद्गीतुरदाहरणम् 15 1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 विप्रला प्रयोधर-श्रोणिमग्डले चत्तुषोश्रपला । 1551515 515 उद्गीतिगालिनी कामिनी च सा वर्णिनां मनी हरति॥ अर्द्धे वसुगण आर्घ्यागीति: ॥ ३१॥

श्रष्ट गणाः प्रथमेऽद्वं यस्या भवन्ति सा 'श्राय्वांगीति'नामार्या। श्रष्टमोऽपि गणश्रतुमालिको भवतीत्वर्थः। विशेषाभावात हितीयः मप्यर्ड ताद्रभमेव (क)। भ्रतापि षष्ठो गणी दिविकल्प एव लकारः। मर्डे इति वर्त्तमाने पुनरर्डग्रहणाद् गणग्रहणाच द्रयमि पथ्यादि लचणपूर्विका ग्रार्थागीति:। पथार्थागीतुरदाहरणम्

৩ । আর্য্যাছন্দের প্রথমার্দ্ধ যাহার শেষার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ যাহার প্রথমার্দ্ধ তাহাকে "উদ্গীতি" বলে।

<sup>(</sup>क) तदुक्त' इतरवाकरे—'चार्यापूर्वाई' यदि गुरुपैकेनाधिकेन निधने गुक्तम्। इतं तद्रिविखलं भवति यदीयमुदितेयमार्थ्यागीति: ॥'एतेन पूर्व्वाड्डॅ दावि'श्नावा, उत्तराह्डॅ एकोने ति शत्यावा श्रार्थागीती भवन्तीति मन्यमाना सुझमादयोऽपि निराक्तताः। "मधुकरविष्टपान मिता" द्रत्योदि माचे अार्थागीताहाहरणविरोधाच ।

₹ ₹ 8 y 6 9 5 21 12 212 122 22221111111 श्रजमजरममरमेकं प्रत्यक् चैतन्यमी खरं ब्रह्म परम्। 8 2 3 8 4 € 0 E 55551151155515555 त्रात्मानं भावयती भवसुक्तिः स्थादितीयमार्थ्यागीतिः॥ महाविपुलार्थ्यागीत्रदाहरणम — ₹ 115151 1151 5 155 11111111 115 विपुलाभिलाष-मृगत्रिण्का भ्रवं इन्ति इरिण्मिव इत-इदयम्। 4 € 2211111 21 22 12 1 11 1 1 1 1 1 विपुलात्ममोच्च-सुख्वाङ्किभिस्ततस्य-ज्यते विषयरस-सङ्गः॥ पथ्याजघनचपलार्थ्यागीतुरदाहरणम्-8 2 3 8 4 £ 9 22121212221122112 वाताइतोिम्भ-माला-चपलं संप्रेच्च विषय-सुखमल्पतरम्। 8 4 २ ३ 55 151551515 5 15 1551 15 मुक्का समस्त सङ्गं तपोवनान्या ययन्ति तेनात्मविदः॥

य-

愉

द्रत<sup>ं</sup> तेन

पान

#### इत्यार्थाधिकार:।

वैतालीयं दि:स्वरा अयुक्षादे युग्वसवोऽन्ते लााः ॥३२॥

'ल' इत्यनुवर्त्तते। श्रयमर्थः —यत्रायुजि पारे प्रथमे त्रतीये च हिःखराश्चतुई प्रसंख्यका लकारा भवन्ति, युक्पारे हितीये चतुर्ये च हिर्व्यसवः षोड्ग्य लकाराः, त'हैतालीयं' नाम च्छन्दः। तिषां मध्ये हयोरिप पादयोरन्ते रेफलकारगकाराः कर्त्तव्याः। श्राद्ये पारे षट् लकाराः पश्चादविश्यन्ते। हितीये चाष्टी। एवं वैतालीयाई सिध्यति। हितीयमिप वैतालीयं ताहमीव। तत्रोदाहरणम्

ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ। चुत्ची ग म री र स च या व्य की भूत मि री ऽस्थि प च राः।

৩১। যে ছন্দের প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ আট আট গণ দারা নিবদ্ধ, তাহা<sup>কে</sup> "আর্য্যাগীতি" কহে।

र ल ग

ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ की ग्रै:पक्षेस्तवारयो वैता सीयत नुंवितन्वते॥

श्रिप च — तव तिन्व ! कटाचवीचितैः प्रसरिद्धः अवणान्तगोचरैः । विभिष्वैरिव तीच्णकोटिभिः प्रहतः प्राणिति दुष्करं नरः ॥

श्रिप च-शवशोणितपङ्गचर्चि तं पुरुषान्त्रग्रिथतोर्ड्ड मूर्ड्ड जम्। वपुरातपवज्लिदोपितं वैतालोग्रिमदं विलोक्यताम्॥

वैतासियमिति वेतालशब्दात् क्षशाखादेराक्षतिगणलात् शण्-प्रत्ययश्वातुरिर्धिकः । अत्र पादग्रहणमिदं ज्ञापयित,—यदार्खादीनां पादश्वतुर्भाग दति व्यवस्था नास्ति ॥

## गीपच्छन्टसकम्॥ ३३॥

तिस्मन् वैतालीये छन्दस्यन्ते गकारश्चेदिधको भवति, त'दौप-च्छन्दसक' नाम । तत्रोदाहरणम्—

र लग ग

ऽ ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ ऽ वाक्यै मांधुरै: प्रतार्थ्य पूर्वें

1

च

Į į

৩২। যে ছন্দের ১ম ও ৩র পাদে ১৪শ লকার, এবং ২র ও ৪র্থ পাদে মোড়শ লকার হয় এবং প্রত্যেক পাদের অস্তভাগ রগণ ( রার একটি লঘ্বর্ণ ও একটি গুরুবর্ণ ) দারা নিবদ্ধ হয়, সেই ছন্দকে "বৈতালীয়" কহে। ऽ ऽ ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ ऽ ऽ
यः प सा द भि स न्द धा ति मि तम्
र ल ग ग
ऽ ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ ऽ
त' द ष्ट मितं वि शिष्ट गो छ गा-

ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ
मी प च्छ न्दं स कंव द न्ति वा ह्यम्॥
ग्रिप च परमम्भेनिरोचणानुरक्तं खयमत्यन्तिनगृढचित्तवृत्तिम्।
ग्रनवस्थितमर्थं लुब्धमारादीपच्छन्दसकं जहीहि मित्रम्॥
उपच्छन्दःशब्दादरीहणादिपाठात् चातुरिष्धं को वुञ्पत्ययः॥
ग्रापाति जिका भ्गी ग्॥ ३४॥

रेफलकारगकाराणामपवादः। 'हि:स्वरा त्रयुक्पादे युग्वसवोऽन्ते' द्रत्यनुवर्त्तते। पूर्व्व चचणयोरन्ते भकारो गकारो च भवतः, तदु वैतालोय'मापातिलका' नाम। तत्रोदाहरणम्—

|                  | भ           | ग ग   |
|------------------|-------------|-------|
|                  | ~           |       |
| 5 1              |             | 2 2   |
| पि द्वा ल के प्र | ते क पि ला  | ची    |
|                  |             |       |
| 5 5 5 1          | 15115       | S     |
| वा चा टा वि      | वे क टो व त | द नी। |

- ৩৩। বৈতালীয় নামক ছন্দের প্রত্যেক পাদের শেষে একটি গুরুবর্ণ অধিক হুইলে তাহাকে "ঔপচ্ছন্দসক" বলে।
- ৩৪। পূর্ব্বোক্ত বৈতালীয় ছন্দের রগণ স্থানে ভগণ (si) ও রগণের পরবর্ত্তী লঘুবর্ণ স্থানে গুরুবর্ণ সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাকে "আপাতলিকা" বলে।



## श्रेषि परेगा युङ् न साकम् ॥ ३५ ॥

श्रव वैतालीयाधिकारे येषां लकाराणां नियम उत्तस्तदृव्यितिरित्तो यो लकारवर्गः स ग्रेषः, तिस्मित्रियमः क्रियते, युग्लकारः परेण साकं न मिश्रीकर्त्तव्यः, द्वितोयस्तृतीयेन, चतुर्धः पञ्चमेन, युक्पादे षष्ठश्र सप्तमेन। एवं वदता ग्रेषाणां मिश्रीभावोऽप्यनुद्वातः। श्रवोदाहरणं पूर्वोत्तमेव।

## षट् चामिश्रा युजि ॥ ३६ ॥

ग्रत्न हितीयचतुर्थयोः पादयोः षड्लकारा ग्रमिश्रा न कर्त्तव्याः, पृथक् पृथक् न प्रयोक्तव्या दत्वर्थः। प्रथमहतीययोश्च पादयोः स्वरुचिः। तत्नोदाहरणं वैतालीये तावत्—



৩৫। পূর্ব্বোক্ত বৈতালীয় অধিকারে রগণাদি দারা পদের অন্তস্থিত আটটি লকারে বিস্তাস নিয়মিত হইরাছে, তাহার অবশিষ্ঠ লকারই শেষশব্দে বৃঝিতে ইইবৈ; স্থতরাং সেই শেষ, ১ম ও ৩য় পাদের ছয় লকার এবং ২য় ও ৪র্থ পাদের আট লকার সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম করা যাইতেছে যে, লকার পরের সহিত অর্থাৎ ।।।।।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ

नवनिधितायुधष्टिष्यतः।

र लग

।।।।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ

कुवलयदलदीर्घचचुषां

।।ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ

प्रमदानां नकटाचवीचितम्॥

श्रीपच्छन्दसके

र ल ग ग

।।।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽऽ

परयुवतिषुपुत्रसाव सा दौ

ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽऽ

कुलाप्रार्थयतेपुनःपति ल्यम्।

দ্বিতীয় লকার তৃতীয়ের সহিত, চতুর্থ লকার পঞ্চমের সহিত ও ষষ্ঠ লকার সপ্তমের সহিত মিশ্রিত হইবে না। এই নিয়ম দারা অন্ত লকারের মিশ্রীভাবও অমুজ্ঞাত হইল।

ल ग

### चतुर्योऽध्यायः

95

श्रापातलिकायाम् —

म ग ग । । । । । । । । । । ऽ । । ऽ ऽ श्रमिर म य ति कि त्रर क ग्हो ऽ । । ऽ । । ऽ । । ऽ ऽ हंसगति: श्रवणायत ने ता। भ ग ग । । । । । ऽ । । ऽ ऽ बिश्रदकम ल को म ल गा तो।

युवितिरियं हृद्यंत र णानाम्॥ पञ्चमेन पूर्वे: साकं प्राच्यवृक्तिः॥ ३७॥

इदानीं विशेषलचणमाह । शेषे परेण युङ् न साकमित्रनेन पश्चमचतुर्थयोरेकोभावो निषिदः सोऽनेन विधीयते । युजोत्यनुवर्त्तते । यदा युक्पादे पञ्चमेन लकारेण पूर्वः सङ्गच्छते, तदा 'प्राच्यवृत्ति'र्नाम वैतालीयं भवति । शेषं यथाप्राप्तम् ॥ तत्रीदाहरणम्—

र लग

1151151515

विपुलार्थसुवा चका चराः

৩৬। এই বৈতালীয় অধিকারে বিতীয় ও চতুর্থপাদে ছয়টি লকার অমিশ্রিত অর্থাৎ একক্রমে পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইবে না। ইহা দ্বারা প্রথম ও তৃতীয়পাদে পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইতে বাধা নাই।

১০-পি

ऽ। ऽ। ।। ऽ। ऽ। ऽ। ऽ
 कस्य ना म न हर न्ति मा न सम्
 र ल ग
 ।। ऽ।। ऽ। ऽ। ऽ।
 र स भा व विशेष पे श लाः

ऽ। ऽ। ।। ऽ। ऽ। ऽ। ऽ प्राच्य वृत्ति क विकाव्य सम्पदः॥ो अयुक्रतीयेनोदीच्यवृत्तिः॥ ३८॥

'पूर्वः साक'मित्यनुवर्त्तते। श्रायुक्पादे ह्यतीयेन लकारेण यदि पूर्वः संगच्छते, तदा तत् 'उदोच्यव्यत्ति'र्नाम वैतालीयम्। श्रेषं यथाः प्राप्तमेव ॥ तत्रोदाहरणम्—

रं लग

> ।।ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ युतिदुष्टंयतिकष्टमक्रमम्।

৩৭। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে পঞ্চন লকারের সহিত চতুর্থ লকার মিলিত হইলে, তাহাকে "প্রাচারত্তি" বৈতালীয় ছন্দঃ বলে। এই স্ফ্রাটী আটব্রিশ ভুন-চল্লিশ ও প্রবিণ স্ত্রের অপবাদর্শপে ক্থিত হইল। ।। ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ क विभि: का व्य सुद्दे च वृत्तिभि:॥

## आभ्यां युगपत् प्रवृत्तकम् ॥ ३६ ॥

श्राभ्यां पूर्व्वोत्तलचणाभ्यां युगवत् प्रवृत्ताभ्यां 'प्रवृत्तकं' नाम वैतालोयम्। युक्वादे पञ्चमिन पूर्वः सङ्गक्कृते, श्रयुक्वादे तृतीयेन दितीय दत्यर्थः ॥ तत्रोदाहरणम्—

> र लग । ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ इदंभरतवंशभू सृतां

ऽ। ऽ। । । ऽ। ऽ। ऽ भूय तां श्रु ति म नो र सा य नम्।

৩৮। ১ম এবং ৩য় পাদে যদি ৩য় লকারের সহিত ২য় লকার মিলিত মর্থাৎ

একটী গুরুবর্ণ দারা নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে উদীচার্ত্তি বৈতালীয় বলে।

7.

## चयुक् चारहासिनी ॥ ४०॥

यस्य सर्वे पादा त्रयुग्लचणयुक्तास्तद्दैतालीयं 'चारहासिनों' नाम। किंतज्ञचणम् १ चतुर्दभमावत्वं तृतीयेन पूर्वस्य योगः॥ त्रवोदाहरणम्—

र लग

र लग

ाऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ सारो ससितगण्डमण्डला।

र लग

। ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ कटाचन नितातुका मिनी

৩৯। প্রদর্শিত প্রাচ্যাবৃত্তি ও উদীচাবৃত্তি এই ছমের লক্ষণাবিত ছন্দকে
"প্রথত"ক বৈতালীয় বলে।

र सा ग । ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ म नो इरतिचार हासिनी।

## युगपरान्तिका ॥ ४१ ॥

युग्लचणयुक्ते सतुर्भः पादः 'अपरान्तिका' नाम वैतालीयम् । किं तक्षचणम् १ षोडगमात्रत्वं पञ्चकेन पूर्व्वस्य योगः, षसां मात्राणां (मित्राणां) प्रयोगस्य ॥ तत्रोदाहरसम्—

> र ल ग । । । ऽ । । । ऽ । ऽ । ऽ । ऽ स्थिर विलासनतमी ति का व ली र ल ग । । । ऽ । ऽ ऽ । ऽ । ऽ क म ल की म ला की स्ट गे च खा

।।।ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।इ इरतिकस्य इदयं न का मिनः

र लग

।।।ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।उ
सुरत के लिकुण लाऽप रान्ति का

इति वैतालीयाधिकारः।

80। যে ছন্দের সকল পাদই অযুক্লক্ষণাবিত অর্থাৎ প্রতিপাদে মোট চৌদ্দ লকার এবং ২য় লকার ওয়ের সহিত মিলিত, তাহাকে "চাক্সহাসিনী" বলে।

## गन्ता दिर्व्यसवी मात्रासमकं ल् नवमः ॥४२॥

वैतालीयिमित्यादिस्त्वात् सप्तस्यन्तपादग्रहण्मनुवर्त्तते। 'ल' इति च महानिधकारः। तेनायमर्थः — यत्र पादे गन्ताः सन्तः षोडग्र लकारा भवन्ति, त'नातासमक'' नाम च्छन्दः। ग्रन्ते द्वाभ्यामिको गुरुः कर्त्तव्यः, नवमञ्च लकार (।) एव। 'दिर्व्वसव' इति द्विगुणिता वसवो लकाराः, षोडग्र दत्यर्थः। 'ग्रेषे परेण गुङ् न साक'मित्य-नुवर्त्तनीयम्॥ तत्नोदाहरणम्—

ल ग

ऽऽ।।ऽ।।ऽऽऽ

ग्रथम श्रुमु खो विर लै ई न्तै

ल ग

ऽऽऽऽ।।ऽऽऽ
ग मी रा ची मित ना सा थः।

ल ग

ऽऽ।।ऽ।।ऽऽऽ
नि मां स इनुः स्फुटि तैः के शै
ल ग

ऽऽ।।ऽ।।ऽऽऽ
मां ता स म कंल भ ते दुः खम्॥

'गन्ते' इत्यनेनेवान्यस्य गुरुत्वे सिडो पुनर्गन्तग्रहणमातिदेशिक-दुरुत्विनवृत्त्वर्थम्। तेनात्र ही लकारी (॥) भङ्क्वा हिमातिकी गुरु: (ऽ) क्रियत इति वाक्यशिष:॥

8>। যে ছন্দের সকল পাদ যুক্-লক্ষণান্বিত ( অর্থাৎ প্রতিপাদে মোট ষোল লকার এবং পঞ্চমের সহিত চতুর্থ মিলিত ) তাহাকে "অপরান্তিকা" নামক বৈতালীয় বলে।

## दादशय वानवासिका ॥४३॥

यस्य मात्रासमकस्य पादे द्वादग्रो लकारः (।) स्वरूपेणावितष्ठते, चकाराचवमय, तन्मात्रासमकं 'वानवासिका' नाम ॥ तत्रोदाहरणम्—

> ल लग ऽ।।ऽऽ।।।।ऽऽ सन्धयचापध्वनिर्मणोयः

ल्लग ।।।ऽ।।।।।ऽऽ सुरतमहोत्सवपटहनिनादः।

ल लग । । ऽऽऽ।।।। ऽऽ वनवासस्त्रीस्त्रनितविशेषः

ललग ऽ।।ऽऽ।।।।ऽऽ कस्यनचित्तंरमयतिपुंसः॥

विश्लोकः पञ्चमाष्टमी ॥ ४४ ॥

हादग्रग्रहणं नवमग्रहणञ्च निवत्तम्। यत्र चतुर्षं पादेषु पञ्चमा-ष्टमौ लकारौ (।) तिष्ठतः, श्वेषं यथाप्राप्तम्, तन्नात्रासमकं 'विश्लोको' नाम ॥ तत्रोदाहरणम्—

ल ल

ऽऽ।।।।ऽऽऽऽ स्त्रातर्गुण र हितं विस्नो कां

8২। যে ছন্দের প্রতিপাদের শেষে একটা গুরুবর্ণ থাকিয়া মোট যোলটি লকার থাকে এবং নব্য লকার মিলিত না হয় তাহাকে "মাত্রাসমক" বলে।

80। বে মাত্রাসমক ছন্দের প্রতিপাদে হাদশ লকার ও নবম লকার স্ক্রপতঃই বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ কোনও গুরুবর্ণ-সঙ্গত না হয়, তাহাকে "বানবাসিকা" নামক মাত্রাসমক বলে। ल ल ग ऽ।।।।।।ऽ।।ऽऽ दुर्नयकरणकदियंत लोकम्। ल ल ग ऽऽ।।।।ऽ।।ऽऽ जातंमहितकुलेऽप्यविनोतं ल ल ग ऽऽ।।।।ऽ।।ऽऽ मितंपरिहरसाधुविगीतम्॥

#### चिवा नवसञ्च ॥ ४५ ॥

यस्य नवमो सकार (।) एवावितष्ठते, चकारात् पञ्चमाष्टमी च, तन्मातासमकं 'चित्रा' नाम ॥ तत्नीदाहरणम्—

88। যে মাত্রাসমক ছন্দের প্রতিপাদে পঞ্চম এবং অষ্ট্রম লকার (।) স্বরূপ<sup>তঃই</sup> বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে "বিশ্লোক" নামক মাত্রাসমক ছন্দ বলে।

सु हा ति सु नि र पि वि ष या सु क्रा-

ल लल ग ऽऽ।।।।।ऽऽऽ चित्राभवतिहिमनसोवित्तः॥ नवमद्रत्यनुवर्त्तमाने पुनर्नवमग्रहणसुपचित्राप्रतिप्रसवार्थम्॥

## परयुक्त नोपचिवा ॥ ४६ ॥

'परयुक्ते न' दश्मीन सहैकी भूतेन नवमेन, 'उपचित्रा' नाम भवति । पूर्वे लघुनियमेन लच्चणं प्रोक्तम् । इदं तु गुरुनियमेनोच्यते । तत्रो-दाहरणम्—

ग ग ऽऽऽ।।ऽ।।ऽऽ य चित्तंगुरुस तसुदारं ऽऽऽ।।ऽ।।ऽऽ . विद्याभ्यास सहाव्यसनञ्ज।

ग ग •ऽऽऽ!।ऽ।।ऽऽ पृथ्वीतस्यगुणैक्पचित्रा

ग ग ऽ।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ चन्द्रमरीचिनिमैभैवतीयम्॥

৪৫। যে ছন্দের নবম, পঞ্চম ও অষ্টম লকার স্বরূপে বর্তমান থাকে, তাহাকে "চিত্রা" নামক মাত্রাসমক বলে।

৪৬। যে ছন্দের নবম বর্ণ দশম বর্ণের সহিত একীভূত অর্থাৎ একটি গুরুবর্ণ ধারা ব্যবস্থিত হয়, তাহাকে ''উপচিত্রা'' বলে।

>>-- 위

## एिस: पादाकुलकम् ॥ ४०॥ (क)

एषां पञ्चानां मध्ये यै: कैश्विदपि चतुर्भिः पार्देर्मात्रासमकं 'पादाकुलकं'नाम। तत्र मात्रासमकविश्चोकवानवासिकोपचित्राणं पाटेक्टाइरणम्—

1

11221111122

त्र लिवा चा लित विक सित चूते

ल ल व

5 5 1 1 1 1 5 1 1 5 5

का ले मदन समागम द्रते।

ल लग

5555111155

स्मृ ला का न्तां परि हृ त सार्थः

ग् ग

2 21122112 2

पा दा कु ल कं धा व ति पा त्य: ॥

तथा विश्वोकोपचित्रामात्रासमकोपचित्राणां पादैः 'पादाकुलकम्।'
तत्रोदाहरणम्—

ल ल म ऽऽ।।।ऽ।।ऽऽ पुंस्ती कि ल क त शो भ न गी ते ग ग ऽ।।।।ऽऽ।।ऽऽ

द चि ण प व न प्रे रित भी ते।

।।।। ऽऽ।।ऽऽऽ मधुसम्येऽस्मिन् कति स्नोकः

<sup>(\*)</sup> अस्य संज्ञान्तरमचलध्तिरिति इत्तरवाकरे। यथा—दिगुणितवसुलघुरचलध्तिरिति।

ग् ग

5511551155

पादा कुल कं नृत्य ति लोक: ॥

मात्रासमकस्य किन पारेन, द्वाभ्यामुपचित्रायाः, विश्लोकस्य किन 'पाराकुलकम्'। तत्रोदाहरणम्—

ल ग

555511555

चित्तं भ्रास्य खनवस्थानं

ग ग

5511551155

पा दा कुल क स्रो क स मा नम्।

ग ग

8 5 5 1 1 5 1 1 5 5

काय: काय ति शाय ति श ति-

ल ल ग

11111115555

स्त द पिन म म प र लो के भ ति:॥

यथा पादाकुलकनाम्त्रः स्रोकस्य पादेषस्थिरता तथित्यर्थः।

उपचित्रापादेनैकेन, वानवासिकापादेन, पुनरपचित्रापादाभ्यां

ग

'पादाकुलकम्'। तत्रोदाहरणम्-

111151151155

परि हत सर्विपरि यह लोक:

ल ल ग

11115111115

प्रतिदिनवर्षितगुरुतरशीकः।

η -

ऽ।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ दु: ख विवर्षित लोचनवारिः

ग ग

5 5 1 1 5 5 1 1 5 5

पा दा कुल कं या ति त वा रि:॥

गीत्यार्था नः॥ ४८॥

यत पारे हिर्बंसवः षोड्ग लकारा भवन्ति, सा 'गोत्यार्थ्या' नाम जातिः । 'ल' दत्यनुवर्त्तमाने पुनर्लग्रहणं हिमातिकनिव्दत्वर्थम् ॥ तत्रोदाहरणम्—

र तिर ति यय मि इस म इदि वि ल स ति ॥
सर्व्य सर्वे स्वर्चे स्वर्चे प्रवेशियतुमशकावात्त्र वास नोत्रम्॥

89। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার ছন্দের মধ্যে যে কোন চারিপাদ-বিশিষ্ট ছন্দকে
"পাদাকুলক" বলে।

৪৮। যে ছন্দের প্রতি পাদে যোলটা লঘুবর্ণ থাকে, তাহাকে ''গীতার্যা'' নামক জাতি কহে। পূর্ব্ব হইতে ল অধিকার আসিয়া সিদ্ধ থাকিতেও পুন্<sup>ব্রার</sup> ল গ্রহণ করিয়া জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থানে যেরূপ একটি গুরুবর্ণ ছারা ছুইটি লকার বিশুস্ত করা হইয়াছে, এস্থলে সেরূপ হইবে না।

## शिस्वा विपर्य्यस्तार्डा ॥ ४६ ॥ (क)

सैव गीत्यार्था विपर्थस्तार्डा यदा भवति, तदा 'मिखा' दत्याखां लभते। अयमर्थः —यतार्दे सर्वेतव् भवति, अर्देश्व सर्वेगुर्विति। एवं तस्या एव विन्यासभेदेन संज्ञाइयसाइ—

### लः पूर्वश्चेज्यातिः ॥ ५०॥

पूर्वेश्वेदर्डभागः सर्वे लव्हातिंगन्नकारो भवति, उत्तरश्व सर्वे-गुरः षोड्यगकार-स्तदा 'ज्योति'र्नाम शिखा भवति ॥ तत्रोदाहर्णम-

> यदिसुखमनुपममपरमभिनषसि परिहर युवतिषुरति मति गयमि इ 5 5 या तम ज्यो ति यों गा भ्या साद 5 2 2 2 2 2

#### ह द्वा दुः ख च्छे दं कु याः॥

- ৪৯। দেই গীত্যার্য্যা যদি বিপর্য্যস্তার্দ্ধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব অর্দ্ধ-ভাগ বত্রিশটি লঘুবর্ণ দারা নিবদ্ধ এবং অপর কৈনিভাগ বোলটি গুরুবর্ণ দারা নিবন্ধ হয়, তবে তাহাকে "শিখা" বলে।
- । শিথার মধ্যে আবার বিশেষ এই বে, তাহার পূর্ব্ব ভাগ বিত্রশটি লঘুবৰ্ণ দারা নিবদ্ধ হইয়া যদি শেষ ভাগ যোলটি গুরুবৰ্ণ দারা নিবদ্ধ হয়, তবে তাহাকে "জ্যোতি" নামক শিথা বলে।

<sup>(</sup>क) अस्यानङ्गकीडे ति संज्ञान्तरं हत्तरताकरे।

### गश्चेत् सीस्या ॥ ५१ ॥

तस्या एव शिखाया: पूर्वाई भाग: सर्वे गुरु: घोड्धगकार थेटु-भवति, उत्तरश्च द्वाविं शक्तकारो भवति, तदा 'सौम्या' नाम शिखा भवति। तत्रोदाहरणम्

सीम्यां दृष्टिं देहि स्नेहार्-देहेऽस्मानं मानं सुता।

ग्राधरमुखि मुखमपनय मम हृदि मनिसजर्जमपहर लघुतरिमह ॥

## च्लिकैकोनिविंगदेकविंगदन्ते ग्॥ ५२॥

श्रहेग्रहणमनुवर्त्तते। यत प्रथमेऽहें एकोनतिंग्रह्मकारा भवन्ति, हितीये चाहें एकतिंग्रत्, तयोश्वान्ते हो लकारावृत्मूत्य प्रत्येकमेको गुरु: क्रियते, तत् 'चूलिका' नाम च्छन्दः। श्रन्ते गिति विशेषोपादान-सामर्थादन्येषां लघुत्वमुक्तं भवति; तेनाये सप्तविंग्रतिर्लघवोऽन्ते गुरुरेको भवति। हितीयेऽप्येकोनतिंग्रह्मचवोऽन्ते गुरुरेकः। तत्रो-दाहरणम्

ग

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।ऽ रतिकरमलयमरुति ग्रुभग्रथमभित्तृत्विममहसि मधुसमये

ग

प्रवसिस पथिक विरहित कथमिह तु परिहृतयुवितरितचपलतया॥

ग्रन्धैः (क) पुनरन्धयैवेदं स्त्रमधीयते, 'चूलिकाड मेकोनित्रंग्र-दन्ते गिति । तेषासुभयोश्वाप्यर् योरेकोनित्रंग्रन्साता गुर्वे न्ता भवन्ति ॥ तत्रोदाहरणम् ।—

 ৫১। বাহার পূর্বভাগ বোড়শ গুরুবর্ণে নিবন্ধ হইরা শেবভাগ বিত্রশার্টি লঘুবর্ণে নিবন্ধ হয়, তাহার নাম 'সৌম্যা'' শিখা।

<sup>(</sup>क) अन्य व तरताकरादिभि·'रतिकचिरे'ति गंजालरचकी।

### सा ग् येन न समा लां ग्ल इति॥ ५३॥

सा गुरुसंख्या वेदितव्या, येन याविद्वरचरै: लां लघूनां छन्दीमाताणां। समा: समसंख्याकाः, गुरुलवृच्चराणि ग्लो न स्युरिप तु
न्यूनसंख्या एव। ग्ल इत्यचराख्यिभधीयन्ते, तेषां गुरुलघुरूपत्वात्।
त्रयमिभप्रायः, —श्राध्यादिषु शास्त्री यावत्यो माता उपिदृष्टास्तावन्यचराणि यथासंख्यं न पूर्यन्ते, सा तत्र गुरुसंख्या वेदितव्या, अवश्रिष्टा लघुसंख्या। तत्रायमुपयोगः—यदा कदाचित् एच्छति, चत्वारिशदचरायामार्थ्यायां कति गुरवः सम्पद्यन्ते, कति वा लघव इति १
तदा सप्तपञ्चाश्रन्तातोपदिष्टायामार्थ्यायां मात्रासंख्यायां चत्वारिशदचरसंख्यामपनयेत, तत्र ये अवशिष्यन्ते तान् गुरूनपदिशित्।

৫২। যাহার প্রথমভাগে সাতাইশটি লঘুবর্ণ ও শেষে একটি গুরুবর্ণ সমুদরে উনত্রিশ লকার, এবং শেষভাগে উনত্রিশটি লঘুবর্গ ও অন্তে একটি গুরুবর্গ সমুদরে একত্রিশ লকার তাহার নাম "চুলিকা"। কোন কোন ছলঃশাস্ত্রকার এই স্থ্রটির "চুলিকার্দ্ধিমকোনত্রিংশদন্তে গ্" এই প্রকার পাঠ সঙ্গত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে চুলিকার প্রত্যেক অর্দ্ধেই উনত্রিশটি লঘুবর্গ ও অস্তে গুরুবর্গ এই সমষ্টিতে একত্রিশটী লকার থাকা আবগ্রুক। ते च सप्तदशैव। श्रेषांसु त्रयोविंशतिलघुरूपानुपदिशेत् (क)। तद्

। । । ऽ ऽ ऽ ऽ । ऽ । । । ऽ ।। । । ऽ ऽ ऽ स्त न युगम श्रु स्ना तं स मी पत र व र्त्ति हृ द य शो का ग्ने:। १२३४५६० ८८१० १११२१३१४१५१६१०१८२०२१।।।।ऽ ऽ ऽ ऽ ।।।।।ऽ । ऽ ऽ ऽ चरति वि मुत्ता हा रं व्रत मि व भ व तो रि पु स्त्री णाम्॥ \* २२२३२४२५२६२०२८२८३०३१३२३३४३५३६३०३८३८४० इति भट्ट ह्लायु धक्ततायां क्रन्दो वृत्ती चतुर्योऽध्याय:॥ ४॥

৫০। এখন গণনাত্রা দারা গ্রথিত ছন্দঃসমূহের গুরু লঘু সংখ্যা জানাইবার জ্ব্যু বলা হইতেছে।—আর্ঘ্যা প্রভৃতি ছন্দের মধ্যে বাহাতে নির্দিষ্ট মাত্রার সংখ্যা হইতে অক্ষরসংখ্যা কম হইবে, তাহাকে গুরু সংখ্যা ও তদ্ভিন্ন অন্তকে লঘু সংখ্যা বিলিয়া জানিবে। একটি গুরুবর্ণের দিমাত্রানিবন্ধন গুরুবর্ণে সমাবেশ থাকিলেই মাত্রার সংখ্যা হইতে অক্ষরসংখ্যা কম হয়; স্কৃতরাং কেবল লঘুবর্ণের সমাবেশ থাকিলেই লঘু সংখ্যা হইবে।

हार्यादः ५०, मातासंख्यात्मकः। हार्यादः ४०, श्रवरसंख्यात्मकः। हारकादः ४०, श्रवरसंख्यात्मकः। हारकादः १७, गृकसंख्यात्मकः। लम्बादः १७, गृकसंख्यात्मकः। लम्बादः २३, लघुसंख्यात्मकः।

<sup>(</sup>क) अस्वाभिप्रायः स्पष्टमुच्यते — अस्वामार्थ्यायां कित गुरवी लघवय भवनीति पृष्टे प्रथमें तावत् तामार्थ्यां लिखिला तस्याः सर्व्वामां मावाणां गणनां क्रला तन्यालासङ्गापिण्डं पतादी क्रवचित् संस्थापनीयम्। पुनस्तस्या एवाचराणि गणियला तद्चरसंस्थापिण्डं मावासंस्थाया अधः स्थापनीयम्। तती मावासंस्थातोऽचरसंस्थामपनयेत्। तत येऽङा अविध्यन्ते तावत् संस्थाकास्तवार्थ्यायां गुरवी भवन्ति। पुनरचरसंस्थात एतद्वणिष्टगुरुसंस्थामपनयेत्। तत्व येऽङा अविध्यन्ते तावत् संस्थाकास्तव लचवी भवन्ति, एतत्प्रक्षियया आर्थावैतालीय।दिगणः मावाच्हन्दसां गुरुलपुरिज्ञानं जायते॥

अस्याम् आर्थायां सप्तपञ्चाश्रन्यावायलाग्यित्चराणि च सन्ति, तय मावासंख्यातीऽचरः संख्यायां विगतायां सप्तदशाक्षीऽविश्यक्षिते, त्रवीऽस्यां सप्तदश गुरवः सन्तीति ज्ञायते, पुनर्चरः संख्यातः सप्तदशास्त्रकगुरु संख्यायामपनीतायां वयीविंग्रलाक्षीऽविश्यक्षते, त्रवीऽस्यां वयीविंग्रतिः च्यातः सन्तीति निश्चीयते, एवं सर्व्यव गणमावाच्छन्दः सु गुरु लव्परिज्ञानं कर्ष्ट्र्यम्। उक्तार्थौ ऽक्षतीऽपि प्रदर्श्यते। यथा,—

#### पञ्चमोऽध्यायः।

#### वत्तम् ॥१॥

अधिकारोऽयमाशास्त्रपरिसमाप्ते:। यदित जर्ड मनुक्रमिष्यमाणन्तद्दृत्तं वेदितव्यस्। तेन प्राक्तनं लोकिकं छन्दोजातं 'जाति'रित्युचते। इत उत्तरच्च 'वृत्तम्'। तथाचोक्तम्—'पद्यं चतुष्पदं तच्च वृत्तं
जातिरिति दिधा'। गायस्त्रादी च्छन्दिस वर्त्तते इति 'वृत्तम्'। तच्च
स्थिरगुरुलघ्वचरविन्यासिम्धिते। पादेन संयोगात् 'पद्यम्'। यथा
आर्थ्यादिछन्दःखिप पादव्यवस्था नास्तीति पादी संयुक्ती, वृत्ते पुनः
पृथ्यग्भवत इत्यर्थः, पादेन संयोगाभावात्। तथाचोक्तम्—'एक
देशस्थिता जातिव्र त्तं गुरुलघुस्थित'मिति॥

### सममद्ध समं विषमञ्ज ॥२॥

समसर्ज्ञावयवत्वात् 'समम्'। यस्य चत्वारः पादा एकलच्या-युक्तास्तत् 'समं' वृत्तम्। शिषच्च संज्ञानुरूपमेव। तत्नार्डं समे यस्य तत् 'श्रर्डसमम्'। सर्ज्ञावयविभ्योऽर्ज्ञाभ्याच्च विगतं समं यस्य त'हिष मम्'। एवं तिप्रकारमपि वृत्तजातमुक्तम्॥

- ১। "বৃত্ত" শাস্ত্র সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইটি অধিকার বাইবে। অর্থাৎ ইহার পর শাস্ত্র সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে সমন্ত ছন্দ বলা হইবে, সেই সমন্তই বৃত্তছেন্দ। ছন্দ জাতি ও বৃত্তভেদে তুই প্রকার। এই অধিকার স্বত্তরারা ইহার পরবর্তী ছন্দ সকলেরই বৃত্তরূপে নির্দ্দেশ থাকার পূর্ব্বোক্ত লৌকিক ছন্দঃসকলকেই জাতি বিদিয়া বৃদ্ধিবে।
- <। বৃত্তচ্ছন্দ তিন প্রকার—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম। যাহার প্রত্যেক পাদ সমান অর্থাৎ একই লক্ষণে লক্ষিত তাহাকে সম; যাহার অর্দ্ধভাগ সমান ও এক লক্ষণে লক্ষিত, তাহাকে অর্দ্ধসম এবং যাহার সকল পাদই ভিন্ন ভিন্ন

32- शि

# समं तावत्क्रत्वःक्रतमद्व समम् ॥३॥

समिति समहत्तसंख्योचित । तयेव गुणितं तावत्कावःकत-मुच्यते । एतदुत्तं भवति, समहत्तसंख्यागुणिते समहत्तसंख्यायाः पिण्डे या संख्या निष्यद्यते, तावत्संख्यमईसमं वेदितव्यम् । तत्र गायचे च्छ्न्दिस समहत्तसंख्या चतुःषष्टिरष्टमाध्यायसिडा (क) । तत्यां चतुःषष्टिसंख्यागुणितायामईसमहत्तसंख्या सम्पद्यते—चत्वारि सह-स्नाणि, षस्वतिय वृत्तानि । श्रङ्कतोऽपि यथा—६४×६४= ४०८६॥ (ख)

লক্ষণাক্রান্ত, তাহাকে বিষম বলে। নামের অন্বর্থ ধরিয়াই এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ত। স্ত্রন্থ "সন্" শদের অর্থ লক্ষণাদ্বারা সমর্ত্ত সংখ্যা। "তাবংক্ত্বংক্তং" শদের অর্থ তাহা দ্বারা গুণিত, স্ক্তরাং স্ত্রোর্থ হইল—সমর্ত্ত সংখ্যা দ্বারা সমর্ত্ত সংখ্যাকে গুণ করিলে যে সংখ্যা গুণফল হইবে, তাহা দ্বারা অর্দ্ধসমর্ত্ত সংখ্যা বুঝিবে। অন্তমাধ্যারে যেমন গার্ম্মত্রীর সমর্ত্ত সংখ্যা নির্দিষ্ট হইরাছে—চৌষ্টি, এই ৬৪কে ৬৪ দ্বারা গুণ করিলে গুণফল হইবে ৪০৯৬; স্ক্তরাং গার্ম্মত্রী অর্দ্ধসমর্ত্ত সংখ্যা হইল চারি হাজার ছিরানব্বই।

<sup>(</sup>क) गत्रसासाष्ट्रमाध्याये १८ जनविंशतिम् वे द्रष्टत्यम्।

<sup>(</sup>ख) चतुर्विभव्यचरात्मकस्य गायक्तीच्छन्दसयतुष्पादय्यवस्थायां पादाचराणि पड़ेव भवित्त, तेषां वर्षप्रकारिनयमेन प्रकारि क्रियमाणे सर्व्वगुवादिस्वव्वलघुन्तायतुःषष्टिरेव मेदा जायन्ते। तेषां मध्यात् क्रमतुप्रतृष्ठमप्रकारिण किञ्चिद्रिप भेदद्वयमादायार्षसमहत्ते कर्तव्ये चतुः षष्टिसंख्यायायतुःषष्टिवारमाहतिः कृता भवित। एवं क्रियमाणे चतुःषष्टिसंख्ययैवैषा गृणिता भवित। तथा सित कत्यर्षसमहत्तानि जातानीति तत्-संख्यापरिज्ञानार्थं तद्गुणनप्रकार एष प्रदर्शते। यथा—

६४, गुखाङ्गः।

६४, गुणकाङः, तव,

२५६ चतुर्भियतुःषष्ट्रां गुणितायां जाताङः। १८४, पुनः पष्टिभिक्तस्यां गुणितायां जाताङः। ४०८६, सङ्कलनया जाताङः।

#### विषमञ्ज ॥४॥

यर्डसमं तावत्क्कत्वःक्कतं 'विषमं' भवति। एतदुक्तं भवति— यर्डसमद्यत्तसंख्या (४°८६) यर्डसमद्यत्तसंख्ययेव गुणिता विषम-द्यत्तसंख्या सम्पद्यते। एका कोटिः सप्तषष्टिर्लचाणि, सप्तसप्ततसह-स्नाणि, हो यते षोड्योत्तरे। यङ्गतोऽपि यथा—१,६७,००,२१६।

समसमार्षसमोपचितं श्रद्वसमं विषमञ्च ययाक्रमं समोपचितं समार्षसमाभ्यां चोपचितं वेदितव्यम् ॥\*॥

#### राश्यानम् ॥५॥

तिह्वसमिर्द्वसमं वा इत्तं राश्यनं कर्त्तव्यम्। मूलराशिः समु-दायादपनितव्यः ‡। तयाच एका कोटिः, सप्तषष्टिर्वचाणि, विसप्तित-

\* पुन: षस्वतुरत्तरचतु:सहस्रसंख्यकानासर्वं समहत्तमेदानां मध्यादिभिन्नलचणभेदंचतुष्टयं भेदद्वयं वा पूर्व्वपूर्वेकभेदत्यागक्रमेणादाय विषमहत्ते क्रियमाणे उक्तसंख्यायासावद्वारमावितः क्रिता भवति, एवं क्रियमाणे उक्तसंख्ययेव सा गुणिता भवति, तथा सृति कृति विषमहत्तभेदा जायन्ते दित तत्संख्यावीधार्यगुणनप्रकारीऽयं प्रदर्ग्यं ते, यथा—

४०१६ गुखाङ:।

४०८६ गुणकाङः।

२ ४५०६ घड् भिगु शिताङः।

३६८६४० नवतिभिगु णिताङः।

१६३०४ चतुर्भिगु णिताङ्कः।

१, ६०, ७०, २१६ सङ्खनया जाताङ:।

एतदगुणिताङ्कससुदायाद् गुण्हाङ्कससुदायीऽपनेतव्यं इत्यवः । तत्प्रकारी यथा—

१, ६० ७०, २१६ एतसाट गुणिताङ्क समुदायात्।

४०१६ एतद्गुखः इसमुदायेऽपगते।

१, ६७, ७३, १२० एतेऽङा चवशिष्यले । एते चर्ड समहत्तसंख्याविगताः ग्रहविषमहत्तसंख्याज्ञापका भवन्ति ।

पुनः ४०१६ एतसादगुणिताङ्कसुदायात्।

सहस्राणि, विंगत्य त्तरं ग्रतं ग्रहविषमवृत्तसंख्या। त्रङ्कतोऽिष १,६७,७३,१२०। चलारि सहस्राणि, दातिंगचे ति ग्रहार्डसमसंख्या। त्रङ्कतोऽिष ४०३२। उभयग्रेषोऽयं राग्रानिमिति॥

#### ग्लिति समानी ॥६॥

गकार (ऽ)लकारा-(।)भ्यां यद् वृत्तं समाप्यते तत् 'समानी' नाम । 'पादस्थानुष्टुब्वक्क'मित्यतः स्त्रात् (५।८) सिंहावलोकितन्यायेनानु-ष्टुब्यहणमनुवर्त्ते । तेनाष्टाचरः पादो याविक्कर्यकारेः पूर्थते, तावतामिव यहणम् । तत्रोदाहरणम्—

ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।

वासवोऽपि विक्रमेण यत्समानतां न याति।

ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।

तस्य वक्षभेष्वरस्य वेन तुल्यता क्रियेत॥

- ৪। অর্দ্ধসমর্ভদংখ্যা দারা অর্দ্ধমন্ত্রদংখ্যাকে গুণ করিলে যে সংখ্যা গুণফল হয়, তাহা দারা বিষম বৃত্তদংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়। যেমন পূর্ব্বক্থিত
   ৪০১৬ অর্দ্ধমন্ত্রদংখ্যাকে ৪০১৬ দারা গুণ করিলে গুণফল সংখ্যা হয়—
  ১, ৬৭,৭৭, ২১৬। স্থতরাং সমর্ভ-সংখ্যা হইল।
- ৫। সেই বিষম ও অর্দ্ধসমর্ত্ত-সংখ্যা হইতে স্বীয় স্বীয় মূলরাশিসংখ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত বিষমর্ত্ত সংখ্যা হইতে তাহার মূলরাশি অর্দ্ধসমর্ত্ত-সংখ্যা ৪০৯৬ ত্যাগ করিলে শুদ্ধ বিষমর্ত্তসংখ্যা হইবে ১, ৬৭, ৭৩, ১২০, । এবং প্রদর্শিত অর্দ্ধসমর্ত্তসংখ্যা হইতে তাহার মূলরাশি সমর্ত্ত সংখ্যা ৬৪ ত্যাগ করিলে সমর্ত্ত সংখ্যা হয় ৪০৩২।

६४ एतदृगुष्याङ्कसमुद।येऽपगते । ४०२२ एतेऽङा खवशिष्यन्ते ।

एते हि समवत्तमं ख्यावियताः गुडाईसमवत्तमं ख्याबीधका भवन्ति ।

#### ग्रपिच-

#### ल्बिति प्रमागी ॥०॥

लकार (।) गकारा(ऽ)भ्यां यद् वृत्तं समाप्यते तत् 'प्रमाणी' नाम 'नाराच'मित्यपरे। तत्नोदाहरणम्—

। ऽ। ऽ। ऽ। ऽ

सरोजयोनिरम्बरे

रसातले तथाचुरतः।

। ऽ। ऽ। ऽ। ऽ

। ऽ। ऽ। ऽ। ऽ

तव प्रमाणमोचितुं

चमी न ती वसूवतुः॥

#### वितानमन्यत् ॥८॥

त्राभ्यां समानी-प्रमाणीभ्यामन्यदशाच्रपादं छन्दो 'वितानं' नाम । तत्रोदाहरणम्—

> ८८ ।। ८८ ।। ५८। । ६८। । ६८। । तृश्यांत्यज धर्मां भज पापे हृदयं मा कुरु।

- ৬। আট অক্ষর এক পাদ—এই ছদের পূর্ব্বে পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম অক্ষর গুরু এবং পর পর অক্ষর অর্থাৎ বিতীয়, চতুর্থ, বর্চ ও অন্তম অক্ষর লবু হইলে "সমানী" বলে। সিংহাবলোকিত ভায়ামুসারে নবম স্ত্র হইতে অনুষ্টুভ্ অধিকার করিয়া কেবল অন্তাক্ষর পাদ ধরা হইল।
- १। আট অক্ষর পাদ ছন্দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষর অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম অক্ষর হ্রস্থ এবং পর পর অক্ষর অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অন্তম অক্ষর দীর্ঘ হইলে তাহাকে "প্রমাণী" নামক ছন্দ বলে। কোন কোন ছন্দঃশাস্ত্রকার ইহাকে "নার্যাচ" বলেন।

| पिङ्गलच्छ | न्दः स्तम् |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

22112211 22112211

दृष्टा यदि लच्छीस्तव शिष्टाननिशं संयय ॥

द्वितीयञ्च-

28

।।ऽऽ। ।ऽऽ ।।ऽऽ।।ऽऽ

हृद्यं यस्य विश्वालं गगनाभोगसमानम्।
।।ऽऽ।।ऽऽ ।।ऽऽ।।ऽऽ
लभतेऽसी मणिचित्रं नृपतिसूँ द्वि वितानम्।

म्रत्यच-

ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ कङ्कालमालभारिणं कन्दर्पदर्पहारिणम्। ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ संसारबन्धमीचनं वन्दामहे तिलोचनम्।

ग्रपि च-

ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ
तस्याः स्मरामि सुन्दरं चन्द्रोपमानमाननम्।
ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ
कन्दर्पचापभङ्गर—भृतिभ्रमोपशोभितम्॥

ऋपि च

ऽ।।ऽ।।ऽऽ ऽ।।ऽ।।ऽऽ

श्रन्यदती हि वितानं श्रेतपटेन यदुक्तम्।
ऽ।।ऽ।।ऽऽ ऽ।।ऽ।।ऽऽ

चित्रपदापि च भी गी तेन गतार्थमिवैतत्॥

किञ्च वितानमन्यदिति शुवन् स्त्रकारो वितानस्यानेकप्रकारतां दर्भयति । अन्यथा 'वितानं भी गी' इत्येव विदध्यात् ॥

৮। সমানী ও প্রমাণী ভিন্ন আট অক্ষরপাদ ছন্দকে "বিতান" বলে।

#### पादस्यानुष्टुच् वक्तम् ॥६॥

पादस्ये त्ययमधिकार श्रासप्तमाध्यायपरिसमाप्ते: । श्रनुष्टुव्वक्रमिति च प्राक्पदचतुरूङ्घीदधिक्षतं (५।२०) वीदितव्यम् ।

### न प्रथमात् स्नी ॥१०॥

प्रतिषेधार्थं सूत्रसिदम्। तत्र वक्कजाती पादस्य प्रथमाद्दर्षः सगण (।।ऽ) नगणी (।।।) न कर्त्तस्यो॥

### दितीयचतुर्घयो रश्च ॥११॥

हितीयचतुर्थयोश्व पादयोः प्रथमादूर्ह्व रेफोऽपि ( ऽ।ऽ ) न कर्त्तव्य इत्युपदेशः ॥

#### वान्यत् ॥१२॥

सगणनगणाभ्यामन्यत् सगणादितिकषट्कमध्ये यत् किञ्चित् तिकान्तरं वा कर्त्तां व्यम् ॥

#### य चतुर्थात् ॥१३॥

'य' दति लुप्तविभिक्तिको निर्देश:। पादस्य चतुर्थादचराटूई' यकार: (।ऽऽ) प्रयोक्तव्य:। सर्वेषासुदाहरणम्—

- ৯। এই স্ত্রটিকে অধিকারত্ত্ব বলিয়া জানিবে। সপ্তম অধ্যায় সমাপ্তি পর্যান্ত 'পোদশু'' এবং এই অধ্যায়ের বিশ স্ত্ত্বের পূর্ব্ব পর্যান্ত ''অনুষ্ঠ্ ভ ্ বক্তু'' অধিকৃত হইবে।
- ১•। এইটি নিষেধ স্ত্র। এই বক্তু জাতিতে পাদের প্রথম বর্ণের উর্দ্ধে সর্বণ (॥ऽ) ও নগণ (।।।) দেওয়া হইবে না।
- ১১। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদে প্রথম বর্ণের উদ্বে রগণ (১।১) দেওয়া ইইবে না।

Ŧİ

১২। সগণ ও নগণ ভিন্ন "ম' আদিতে আছে,—এমন ছয়টি ত্রিকগণের

শধ্যে বে কোন একটি ত্রিকগণ দেওয়া আবগ্রক।

लय यग लय यग 11551555 11551555 वसुधागन्धिनिम्बासम्। नवधारास्वसंसितां ल त य ग य ग 515 11555 1551 1555 किञ्चिद्वतघोणायं मही कामयते वक्तम् ॥ तथा-ल म य ग ग भ य ल 55 111551 1555 155 5 नीलोत्पलवनेष्वय चरन्यश्वारसंरावाः। म यग ल स य ग 5 5 5 5 1 5 5 5 15551555 रामाः कौषेयसंवीताः प्रतृत्यन्तीव कादम्बाः ॥ तथा-

गर यग गभ यग ऽऽ।ऽ।ऽऽऽऽऽऽ।।।ऽऽऽ दुर्भाषितेऽपि सीभाग्यं प्रायः प्रक्षक्ते प्रोतिः।

ग र यस ग म यग

ऽऽ। ऽ।ऽऽ। ऽऽऽऽ।ऽऽऽ

भातुर्मनो इरन्येव दौर्लालित्योक्तिभिर्वालाः॥

১৩। পাদ-চতুর্থ অক্ষরের উদ্ধে যগণ (। ১ ১) থাকা আবশুক।

### पथ्या युजो ज्॥ १४॥

चतुर्थादिति वर्त्तते । यत्र वत्ने युजः पादस्य चतुर्थादचरादूर्द्व' जकारः (।ऽ।) प्रयुज्यते, तद्वत्नं 'पथ्या' नाम । 'य'स्यापवादः । यथा—

गत य लगम जल

ऽऽ ऽ।।ऽऽ। ऽऽऽऽ ।ऽ।।

नित्यं नीतिनिषसस्य राच्ची राष्ट्रं न सीदित।
लय य ग गम जग

।। ऽऽ। ऽऽऽ ऽऽऽ ऽ।ऽ।ऽ
नहि पष्याधिन: काये जायन्ते व्याधिवेदना:॥

### विपरीतैकीयम् ॥ १५ ॥

उत्तलचणा दिपरीतलचणा एकीयमते 'पथ्या' भवति । यथा— गय जगगम य ग

६। ६६। ६। ६ ६६६६ ६। ६६६ भन्तुराच्चानुवर्त्तिनी यास्त्रीस्थात् सास्थिरा लच्मीः।

गय जगलय यग

2122 1212 1122122 2

#### स्त्रभुत्वाभिमानिनी विपरीता परित्याच्या ॥

১৪। যে বক্তের যুক্পাদে অর্থাৎ দিতীয় ও চতুর্থপাদে চতুর্থ বর্ণের উদ্ধে জগণ (।ऽ।) থাকিবে, তাহাকে 'পথ্যা' বলে। এইটি ১৩ স্ত্রের অপবাদ।

১৫। উক্ত লক্ষণের বিপরীত (অর্থাৎ যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের উর্দ্ধে জগণ (।ऽ।) বিশুস্ত থাকে, সেই বক্ত্রকেও কোন মতে 'পথ্যা' বলে।

30-िश

### चवलायुजो न्॥ १६॥

श्रयुक्पादस्य यदा चतुर्घादचरादूर्द्वं नकारो भवति, युक्पादे य एवावतिष्ठते, तदा 'चपला' नाम सानुष्टु ब्वक्कम् । तत्रोदाहरणम्

> गय नग गय यग ऽ।ऽऽ।।।ऽ ऽ।ऽऽ।ऽऽऽ चीयमाणाग्रदशना वक्तानिभीसनासाग्रा।

ग य न गल य यग ऽ।ऽऽ।।। ऽ।।ऽऽ। ऽऽऽ कन्यका वाक्यचपला लभते धूर्त्तसौभाग्यम्॥

विपुला युग्नः सप्तमः ॥ १० ॥

अधिकारोऽयम्। य-चतुर्घादित्यनेन सर्वत यकारे (।ऽऽ) प्राप्ते यदायुक्पादे सप्तमो वर्णो लघुभैवति, तदा 'विपुला' नाम । ननु पय्यालच्यान्त्रभू तत्वात् पुनक्तमेतत् ? नैवम्, विपुलावगस्ये दानी-मारभ्यमाणत्वात्तिद्वनानुपपत्ते:। (२,४) युक्पादे सप्तमेन लघुनाऽ-वश्यमेव भवितव्यम्। प्रथमत्तिययोश्वैतावता यकारस्यापवादः। तथाच वच्चिति—'सर्वतः सैतवस्ये'त्यादिना। पथ्यायान्तु यकार्र (।ऽऽ) एवावितष्ठते॥

১৬। যে ছন্দে অযুক্পাদে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের উদ্ধিনগণ (।।।) এবং যুক্পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে চতুর্থ বর্ণের উদ্ধি যগণ থাকিবে, তাদৃশ অত্তী ভূবক্ত কে "চপলা" কচে।

১৭। এইটি অধিকারস্ত্র। যে ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সমস্ত অক্ষর লম্ হইবে, তাহাকে "বিপুলা" কহে। উনবিংশ স্ত্রের সঙ্গে একযোগে বিপুলার লক্ষণ নিষ্পন্ন হইবে। পথ্যাতে প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের উর্দ্ধে ম্বর্গণি প্রয়োজন, বিপুলাতে যগণের পরিবর্ত্তে ভগণ, রগণ বা নগণের আবশুক্তা, ইয়াই পথ্যা ও বিপুলার প্রভেদ।

### सर्व्वतः सैतवस्य ॥ १८॥

सैतवस्थाचार्य्यस्य सतेन युक् (२,४) पादे चयुक् (१,३) पादे च, सप्तमो लकार (।) एव कर्त्तव्य:। तत्नोदाहरणम्—

ग ज ज ग ग भ ज ग

ऽ। ऽ।।ऽ।ऽ ऽ ऽ ऽ।।।ऽ।ऽ
सैतवेन पथार्णवं तीर्णो दशरथात्मजः।
ग भ ज ग ल म ज ग
ऽऽ।।।ऽ।ऽ ।ऽऽऽ।ऽ।ऽ
रच्च:च्चयकरीं पुनः प्रतिज्ञां खेन बाहुना॥

भ्री न्ती च॥ १६॥

सर्वतः सैतवस्येति निष्ठत्तम् । 'चपलायुजो न्' दत्यसादयुग् — यहणमनुवर्त्तते । ''विपुला युग्लः सप्तमः'' दति सर्व्वमनुवर्त्तते । ययुक् (१,३) पादे यदा चतुर्योदचरात् परतो यकारं वाधित्वा भकाररेफनकारतकारा विकल्पेन भवन्ति, तदासौ 'विपुला' नाम । तत्र भकारेण विपुलोदाहरणम् —

लर भग लम जग

| ऽ।ऽऽ।।ऽ
| इयं सखे चन्द्रमुखी स्मितज्योत्स्ना च मानिनी।

गर भग गज जग

ऽऽ।ऽऽ।।ऽ

इन्दीवराची हृदयं दन्द्हीति तथापि मे॥

১৮। সৈত্ৰ আচাৰ্য্য বলেন—যুক্পাদে অযুক্পাদে সকল স্থানেই সপ্তম বৰ্ণ লগু হইবে।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

- u

गप्ते ननु

नाऽ-द:। कार

ानी-

বর্ণের

উৰ্দে

शर<sup>त्व</sup>

অঞ্চ

इंशरे

'त्रयुज' इति जातिपचे दयोरिष पादयोर्ग हणम्। व्यक्तिपचे पुनरेकस्य। एकपचे पुनः प्रथमस्य त्तीयस्य वा। तथाच महाक्वीनां प्रयोगाः—

भग गय 1515511551551515 वटे वटे वैश्ववण्यलरे शिव:। ग य ग भ 51551555 55111515 पर्वते पर्वते रामः सर्वत्र मधुस्दनः ॥ 221212212 22211122 देव: स जयित श्रीमान् दण्डधारी महीपित:। H ग ग ज 21122112 515 यस्य प्रसादाङ्गवनं गाम्बते पथि तिष्ठति ॥ ग 121221121211212 उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता। त ज ग 1 555511515 नारायणं स्तौमि सदा भक्तानां भयनायनम् ॥ इत्यादि इदानीं रेफ-(ऽ।ऽ) विपुलोदाहरणम् जातिपच्चे-लभ जग 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 लच्मीपतिं लोकनायं रयाङ्गधरमी खरम। ल य 5155155 1155 1515 यन्ने खरं शार्क्वपाणिं प्रणमामि तयीं तनुम् ॥ व्यक्तिपचे प्रथमे पारे-ग 15155155 55551515 महाकविं कालिदासं वन्दे वाग्देवतां गुरुम्। य ल गज 5 5 5 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 यज्ज्ञाने विश्वमाभाति दर्पेण प्रतिविम्बवत्॥ व्रतीये पारे-य ग 55 51 1515 51 55 15 55 कामिनीभिः सह प्रीतिः कस्मै नाम न रोचते। ग ज ल ल य 1 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 यदि न स्याद्वारिवीचि चच्चलं इतजीवितम् ॥ इटानीं नकार-(॥) विपुलोदाहरणम् — गय ज ग गर नग 5 15 1115 51551 515 यस्या विभाति विपुला मन्मयस्थानपिग्डिका। गय नग गत जग 81881118 8 8 811818 या चतु:षष्टिचतुरा सा स्त्री स्याव्यवसभा॥ तथैव भारवि:-लर नगलत ज ग 15 151115 1 55 1 1 51 5 युयुत्स नेव कवचं किमामुक्तमिदं त्वया। 151 51115 51511515 तपिखनो हि वसते केवलाजिनवल्कले ॥ व्यितपचे कालिटास:-न ग 15551 115 555 51515 अनाक्षष्टस्य विषयै—र्ब्बियानां पारदृखनः। ग ज य ग गत 51511555 55511515 तस्य धर्मारतेरासीद् - वृद्धतं जरसा विना ॥ तथाच -

गगत जग य 11511555 55 51 1515 तव मन्त्रक्षतो मन्त्रै - दूरात् संग्रमितारिभिः। ग स न ग ग ज ज ग 5 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 प्रत्यादिश्वन्त इव में हप्टलच्चिभदः शराः ॥ द्दानीं तकार-( ऽ ऽ । ) विपुलोदाहरणम् जातिपत्ते— गम तग लभ जग ऽऽऽऽऽऽ।ऽ ।ऽ।।।ऽ।ऽ वन्देेदेवं सोमेखरं जटामुकुटमण्डितम्। ग भ त ग लभ ज ग 55115515 15111515 खट्वाङ्गधरं चन्द्रमः—श्चिखामणिविभूषितम्॥ व्यितपत्ते-गर तग गज ग 55155515 51511515 वन्दे कविं श्रीभारविं लोकसन्तमसिक्क्दम्। ल मयग गत जग 18881888 88811818 दिवा दीपा दवासान्ति यस्याये कवयोऽपरे॥

तथान्येषामपि प्रयोगी जातिपचे-ज य ग ग य ज ग 2122121 22211212 लोकवत् प्रतिपत्तव्यो लौकिकोऽर्थः परीचकैः। ग भ त ग ल 11551515 2 2 1 1 2 2 1 2 लोकव्यवहारं प्रति सहश्री बालपंग्डिती ॥ ददानीं चकाराक्षष्टं मकार-( ऽऽऽ ) विप्रलोदाहरणम् जातिपचे— गय जग 2 2 2 2 2 1 2 2 सर्वातिरिक्तं लावण्यं बिभ्नती चार्विभ्नमा। ग 2222222 स्तीलोकसृष्टिस्वन्धैव नि:सामान्यस्य वेधसः॥ व्यक्तिपचे श्रीकालिटाम:-ल य ज ग 15155555 11551515 मनोऽभिरामा शृखन्ती रथनीमखनोत्मखै:। य ग ल 21221222 1555 षड् जसंवादिनी: केका हिधाभिन्ना: ग्रिखण्डिभि:

#### पंचमोऽध्याय:

208

| लर सग                                | गत जग                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| ~~~                                  | ~~~                                      |
| 18188888                             | 22211212                                 |
| अय प्रदीषे दोषज्ञ:                   | संवेशाय विशाम्पतिम्                      |
| ग भ य ग                              | लय जग                                    |
| ~~~                                  | man !                                    |
| 2 2 1 1 1 2 2 2                      | 118 8 1 818                              |
| स्नुः सुन् तवीक् स्रष्टु             | र्विससर्ज्ञीर्ज्जितश्रियम् ॥             |
| त्वतीयपादे—                          | नमी पर क्षेत्र को ले कि कि विश्व         |
| लर य ग                               | ग भ ज ग                                  |
| ~~~                                  |                                          |
| 181818 88                            | 55 111515                                |
| अदूरवर्त्तिनीं सिंडि                 | राजन् विगणयात्मनः।                       |
| लर मग                                | गज ज ग                                   |
|                                      | سممن                                     |
| 18188888                             | 2 121 121 2                              |
| उपस्थितेयं कल्याणी                   | नाम्त्र कीर्त्तित एव यत्॥                |
| ग स य ग                              | गम जग                                    |
| ~~ ~~                                |                                          |
| 5 5 5 5 1 5 5 5                      | 21212222                                 |
|                                      | 00001010                                 |
| साध्यस्यागोऽपि वैदेह्याः प           |                                          |
| स्नाष्यस्यागोऽपि वैदेह्याः प<br>लरमग |                                          |
|                                      | गतुरः प्राग्व <sup>•</sup> शवासिनः ।     |
| लर मग                                | गतुरः प्राग्व <sup>•</sup> शवासिनः ।     |
| लर मग                                | गतुरः प्राग्वं घवासिनः।<br>गय जग<br>~~~~ |

सकारेणा (॥ऽ) पि कचिह्निपुला दृश्यते । यया,--ल त ल भ 1551151 5111555 मृते चापि वराङ्गनाः। जिते त लभते लच्मीं ग ग 5 5 चणविध्वंसिनि काये का चिन्ता सरणे रणे सङ्गीर्णाय विपुलाप्रकारा दृश्यन्ते। तथा चान्येरुत्तम् ग ल लं म काचित काले प्रसरता काचिदापत्य विघ्नता ॥ 21122121 15.55

ग्रुनेव सारङ्गकुलं त्वया भिन्नं दिषां कुलम् ॥ इत्यादयो विपुलाविकल्याः सङ्गीर्णाश्चानुकोटिशः काव्येषु दृश्यन्ते । सर्व्वासां विपुलानां चतुर्यों वर्णः प्रायेण गुरुभवतीत्यान्नायः ॥

प्रतिपादं चतुर्वे द्या पदचतुरू द्विम् ॥ २०॥ चतुर्णामचराणां विषयतुर्वे दिः। अनुष्ट्रभः पादादूर्द्वे प्रतिपारं चतुरचरव्रद्वा यद् वत्ते निष्ययते तत् 'पदचतुरूर्द्वे' नाम॥

১৯। যে ছদের যুক্পাদে সপ্তমবর্ণ লঘু এবং অযুক্পাদে চতুর্থ অকরে । উদ্ধে যগণকে বাধা করিয়া ভগণ, রগণ, নগণ বা তগণ থাকিবে, সেই ছন্<sup>ত্রে</sup> "বিপুলা" বলিয়া জানিবে। तत्रोदाच्रणम्—

१२३४५६७८ १२३४५६७८८१०१११२ तस्या: कटाचि विचेपे: ; कम्पिततनुकुटिलै रित दीर्घें: । १२३४५६७८८१०१११२१३१४१५१६ तच क दष्ट द वेन्द्रिय-श्रूचः च त चै तन्यः, १२३४५६७८८१०१११२१३१४१५६१७१८१६२० पद चतु क्ट्वें न च ल ति पु क्षः पत ति स ह सै व ॥ अत्र गुक्लघुविभागो नेष्यते॥

गावन्त ग्रापौडः ॥२१॥

गकारी (ऽऽ) हावन्ते चेद्भवतश्चतुर्णामिष पाटानां, तत् पदचतुरुईं 'श्रापीड़' संज्ञकं भवति । श्रन्ते गुरुद्धयग्रहणादत्र ग्रेषाणां लघुत्वमभ्यनुज्ञातं सूत्रकारिणेति मन्यामहे। तत्नोदाहरणम्

।।।।।ऽऽ।।।।।।।।ऽऽ

कुसुमितसहकारे हतहिममहिमग्रुचित्रग्राङ्के।
।।।।।।।।।।।।।।ऽऽ

विकसितकमलसरसि मधुसमयेऽस्मिन्,

।।।।।।।।।।।।।।।।।।ऽऽ प्रवससि पथिक-इतक ! यदि भवति तव विपत्तिः॥

২০। অনুষ্ঠ ভের পাদ হইতে প্রত্যেক পাদে চা'র চা'র অক্ষর বাড়িলে অর্থাৎ প্রথম পাদে আট অক্ষর, দ্বিতীয় পাদে বার অক্ষর, তৃতীয় পাদে ধোল অক্ষর ও চতুর্থ পাদে বিশ অক্ষর হইলে যে ছন্দ হর, তাহাকে "পদচতুর্বদ্ধ" বলে। এই ছন্দে অক্ষরের হ্রম্বদীর্ঘ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই।

২১। পূর্ব্বোক্ত পদচতুর্বর্দ্ধের প্রতি পাদের অন্ত হুইটি অক্ষর যদি **দীর্ঘ হয়,** তবে তাহাকে ''আপীড়'' বলে। শেষ হুই বর্ণের দীর্ঘহবিধান দারা <mark>অন্ত বর্ণগুলি</mark> হুস্ব থাকিবে, ইহা স্থত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া জানিবে।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पादं

कर्त्व

### मादी चेत् प्रत्यापीडः॥ २२॥

गकारी (ऽऽ) हावादी चेद्रवतश्चतुर्णामिष पादानां, तदा तत् पद-चतुरू हैं 'प्रत्यापीड़'सं मं भवति । श्रत्नाषि पूर्व्ववच्छे षाणां लघुत्वमेव। तत्नोदाहरणम्—

६ ६।।।।।। ६६ ।।।।।।।।। चित्तंममरमयति, कान्तं वनमिद्सु पर्गिरिनदि।

क्जनाधुकारकलरव क्षतजनप्रति,

55-11111 11111111111111

पुं स्कोकिनमुखरित-सुरभिक्षसमिततक्ति ॥ प्रत्यापोड़ो गावादी च॥ २३॥

चकारोऽन्त इति समुचयार्थः । तस्य व पदचतुरू हु स्यान्ते आदी च यदि गकारी (ऽऽ) भवतस्तदा 'प्रत्यापीड़' एव भवति । तत्रोदाहरणम्

221111122 221111113

कान्तावदनसरोजं, हृद्यं घनसुरभिमधुरसाव्यम्।

55 11 111111111155

पातुं रहसि सततमभिलषति मनो मे,

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

किञ्चिमुकुलित नयनमिवरतमणितरमणीयम् ॥ तदेवं द्विप्रकारः प्रत्यापीडो भवति ॥

২২। পূর্ব্বোক্ত পদচতুর্বন্ধের প্রতিপাদের আদি ছুইটি অক্ষর দীর্ঘ হুইলে তাহাকে "প্রত্যাপীড়" জানিবে। এন্থলেও অস্থাসগুলি পূর্ব্ববং লঘু থাকাই স্ত্রকারের অভিপ্রেত।

২৩। পূর্ব্বোক্ত পদচতুরন্ধের প্রতিপাদের প্রথম ছই অক্ষর এবং শেষ ছই অক্ষর গুরু হইলে তাহাকে ''প্রত্যাপীড়'' বলে, কাজেই 'প্রত্যাপীড়' ছর্ল ছই প্রকার হইল।

# प्रथमस्य विषय्यसि मञ्जरीलवल्यसृतधाराः ॥ २४॥

श्रापीड्ग्रहणं निव्रत्तम्। तेनैव समं लघुचराभ्यनुज्ञानद्य। तदेव पदचतुरू हैं प्रथमस्य पादस्य विपर्थासे 'मञ्जरोलवल्यस्तधारा'भिधानं भवति। प्रथमस्य पादस्य हितोयेन विपर्थासे मञ्जरी। प्रथमस्य क्रतोयेन विपर्थासे लवलो। प्रथमस्य चतुर्थेन विपर्थासेऽस्तिधारा। तत्र मञ्जर्थेदाहरणम्—

१२३४५६० ८.८१०१११२१३१४१५१६१७१८१०१८२० जनयति महतों प्रीतिं हृदये, का मिनां चूत मज्ज री। १२३४५६० ८८१०१११२१३१४१५१६ मिलदलिच क्रचच परिचुम्बित के घरा, १२३४५६० ८८१०१११२१३१४१६१०१८१८२० कोमल मलयवात परिनर्त्तित क्षि खरस्थिता॥

लबस्य दाहरणम्

ाद-

व।

च

1

१२३४५६७८८१०११ १२१३१४१५१६ विरह्न विधुरह्न एका ज़ना क पो लो पमं, १२३४५६७८८१०११२ परिणिति घरंपी तपा एड च्छ वि १२३४५६७८ ल व ली फ लं नि दा घे, १२३४५६०८८१० १११२१३१४१५६१७१८१८२० भव ति जगति हिमक र भी तल म ति खा दूणा हरम्।

त्रमृतधारोदाहरणम्— १२३४५६० ८८१०१११२१३१४१५१६१७१८१८२० परिवाञ्कसिकण रसायनंसततम मृतधाराभि-१२३४५६० ८८१०१११२ प्रदिह्यदिवापरमानन्दरसम्।

Little

१२३४५६७८८१०११२१२१४१५६ चेत: शृणु धरणी धर वाणी म सृत म यीं १२३४५६०८ तत् का व्य गुण भूष ण म्॥ केचिदापीड़ादिष्विप पादिवपर्थासे सित मञ्जर्थादिनामानोच्छन्ति। इति पदचतुरूड्वीधिकार:॥

# उद्गतामेकतः स्जी स्वी न्सी ज्गी, अ्नी ज्ली ग्स्जी ग्॥ २॥

'पाद—'इति प्रक्ततमनुवर्त्तते। यत प्रथमे पादे सकारजकार-सकारलकारैई प्राचराणि भवन्ति, दितीये पादे नकारसकारजकार-गकारैई प्रेव, हतीये पादे भकारनकारजकारलकारगकारै रेकादप्रैव, चतुर्थे पादे सकारजकारसकारजकारगकारै स्त्रयोदग्रेव, तदु हत्त-'सुद्गता'नाम। तत्रोदाहरणम्—

स ज स ल न स ज

২৪। যদি দিতীয়াদি পাদের সহিত প্রথম পাদের বিপর্য্যাস হয়, তবে পদচত্রন্ধ যথাসজ্যে "মঞ্জরী" "লবলী" ও "অমৃতধারা" নামে কথিত হয়। অর্থাৎ আদি পাদের স্থানে দিতীয়পাদ ও দিতীয় পাদের স্থানে আদি পাদ হইলে "মঞ্জরী", আদি পাদের স্থানে তৃতীয়পাদ ও তৃতীয় পাদের স্থানে আদি পাদ হইলে "লবলী", এবং আদিপাদের স্থানে চতুর্থপাদ ও চতুর্থপাদের স্থানে আদিপাদ হইলে "অমৃতধারা" নাম হইবে। কোন কোন ছলঃশাস্ত্রকার আপীড়াদি ছলেরও এই প্রকার পাদবিপর্যায়ে মঞ্জরী প্রভৃতি সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া থাকেন। (এই স্থানে পদচত্র্র্কাধিকার সমাপ্ত হইল)।

हंसललित गमना ललना, परिणीयते यदि भवेत् कुलोइता ॥
यत्न सूत्रे गकारो (ऽ) लकारो (।) वा श्रूयते, तत्न तेनैव वृत्तस्य पादः
परिसमाप्यते । 'उइता'मिति कर्म्मविभिक्तिश्रवणात् पठेदित्यध्याहार्य्यम् ।
'एकत' इति प्रथमं पादं हितीयेन सहाविलस्ये न पठेदित्यर्थः । 'उपस्थितप्रचुपितं (५।२८) पृथगाद्य' मित्यतः सिंहावलोकितन्यायेनाद्यग्रहण्मनुवर्त्तनीयम् । तेनाद्यमेव पोदमेकतः पठेत्। एकत इति
स्थव्लोपे पञ्चमी ॥

# हतीयस्य सीरभकं र्नी भ्गी ॥ २६ ॥

'त्वतीय'स्येति यहणात्तस्या उद्गताया एवान्ये तयः पादा ग्रह्मन्ते । त्वतीयपादे तु विशेषः । त्वतीये पादे रेफनकारभकारगकारैर्दं शा-चराणि भवन्ति, तत् 'सीरभकं,' नाम । तत्रोदाहरणम्—

स ज स ल न स ज ग

। । ऽ । ऽ । । । ऽ । ऽ । ऽ । ऽ

विनिवारितोऽपि नयनेन, तदपि किसिहागतो भवान् ।

২৫। যে ছন্দের প্রথম পাদে যথাসংখ্যে সগণ, জগণ, সগণ ও একটা রস্বর্ব দারা মোট > অক্ষর; দ্বিতীয় পাদে নগণ, সগণ জগণ ও একটি দীর্ঘবর্ণ দারা মোট > অক্ষর; তৃতীয়পাদে ভগণ, নগণ, জগণ, লগণ ও একটি দীর্ঘবর্ণ দারা মোট >> অক্ষর; এবং চতুর্থপাদে সগণ, জগণ, সগণ, জগণ ও একটি গুরুবর্ণ দারা মোট >০ অক্ষর; সেই বৃত্তকে "উদ্যতা" বলে। ইহা দারা এইরূপ জানিবে যে, এই ছন্দের আদি পাদ দ্বিতীয় পাদের সহিত একতঃ অর্থাৎ অবিশ্বেষ পড়িতে হইবে।

ন

र न भ ग स ज स ज ग

ऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽ।।ऽ।ऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।

एतदेव तव सीरभकं, यदुदीरितार्थमिष नाववुध्यसे॥

लिलितं नी सी॥ २०॥

तस्या एव उद्गतायास्तृतीयपादस्थाने यदा नौ सौ भवतस्तदा 'लिलितं' नाम वत्तम्। तत्रोदाहरणम्—

उपस्थितप्रचिपितं पृथगादां म्सी ज्भी गी स्नी ज्री ग्नी स्नी न् ज्यी ॥ २८ ॥

# यत प्रथमे पारे मकारसकारजकारभकारा गकारी च भवतः,

২৬। যে ছন্দের তৃতীয়পাদে যথাক্রমে রগণ, নগণ, ভগণ ও একটি দীর্ঘর্বর্ণ দ্বারা মোট ১০ অক্ষর এবং অস্ত তিন পাদ—পূর্ব্বোক্ত উদ্যাতা ছন্দের লক্ষণসমন্বিত, তাহাকে "সারভক" কহে।

২৭। যে ছন্দের তৃতীয় পাদে যথাসংখ্যে ছইটি নগণ ও ছইটি দগণ দারা মোট দ্বাদশ অক্ষর ও অন্ত তিন পাদ পূর্ব্বোক্ত উচ্চাতালক্ষণসম্বিত, তাহাকে "ললিত" নামক ছন্দ্বলে। द्वितीये पार्टे सकारतकारजकाररेफा गकारय, ढतीये पार्टे नकारी सकारय, चतुर्थे पार्टे वयो नकारा जकारयकारी च, 'तदुपस्थितप्रचु-पित' नाम वन्तं भवति । तत्रोटाइरण्यू—

म स ज भगग स न ज र ग

ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।।ऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽऽ
रामा कामकरेखुका सृगायतनेता, हृद्य' हर्रत प्योधरावनस्ता।

न न स न न न ज य

111111115 1111111111115 1155

इयमितश्यसुभगा, वहुविध-निधुवनकुश्चला लिलताङ्गी ॥ 'पृथगाय'मिति उद्गतामेकतः पठेदित्यनुवृत्तिशङ्कानिरासार्थम् । श्रव ढतीयपादव्यवस्था सकारस्य विभन्य पाठलिङ्गात् ॥

## वर्डमानं नी स्नी न्सी ॥ २६ ॥

'त्वतीय'स्य त्यनुवर्त्तते। तिस्मनुपस्थितप्रचुपिते त्वतीयस्य पादस्य स्थाने यदा नकारी सकारनकारी पुनर्नकारसकारी च भवतस्तदा 'वर्डमानं' नाम भवति। तत्वोदाहरणम्—

म स ज भगग स न ज र ग

ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।।ऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽऽऽ

विस्त्रीष्ठो कठिनोन्नतस्तनावनताङ्गी, हरिणीधिश्चनयना नितस्त्रगुर्व्दी।

২৮। যাহার প্রথন পাদে বথাক্রমে মগণ, সগণ, জগণ, ভগণ ও হুইটি গুরু-বর্ণ দ্বারা মোট ১৪ অক্ষর, দ্বিতীর পাদে সগণ, নগণ, জগণ, রগণ ও একটি গুরু-বর্ণ দ্বারা মোট ১৩ অক্ষর, তৃতীর পাদে হুইটি নগণ ও সগণ দ্বারা মোট ৯ অক্ষর এবং চতুর্থ পাদে তিনটি নগণ জগণ ও সগণ দ্বারা মোট ১৫ অক্ষর,

>৫-위

Laur

तसिनेव उपस्थितप्रचुपिते यदा हतीयस्य पादस्य स्थाने तकार-जकाररेफा भवन्ति, तदा 'शुद्धविराडृषभं' नाम वृत्तं भवति । तत्नोदाहरणम्—

प्रस्त ज भगग स न ज र ग ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।।ऽऽ।।।ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽऽ कन्धेयं कनको ज्ज्वला मनो हर दीप्तिः, प्रशिनिभी लवदना विश्वालनेता।

#### ६६।।६।६।६।।।।।।।।।।।।।।।।।ऽ।।६६ पौनोरुनितस्ब्यालिनी सुख्यित हृदयमतिशयं तरुणानाम्॥

তাহাকে "উপস্থিতপ্রচুপিত" নামক বৃত্ত বলে। এইস্থত্তে "পৃথগাদ্যং" এই জংশ দারা উদ্গতাছন্দের "একতঃ" অধিকার নিবৃত্ত হইল, অর্থাৎ এই ছন্দে উদ্ গতার স্থায় প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদের সহিত অবিলম্বে পড়িতে হইবে না।

২৯। বাহার তৃতীয় পাদে যথাক্রমে ছুইটা নগণ, একটা সগণ, নগণ<sup>ন্ধর ও</sup> একটা সগণ দারা মোট ১৮ অক্ষর এবং অন্ত তিন পাদ ''উপস্থিতপ্রচুপি<sup>ত'</sup> ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত, তাহাকে ''বর্দ্ধমান'' নামক বৃত্ত বলে। उपस्थितप्रचुपितादीनामस्मिन् प्रवेशयितुं न प्रकान्ते संज्ञाः, इति नोक्ताः ॥

### मार्डे ॥ ३१॥

पूर्वमुचावचानि च्छन्दांसुरक्तानि, इदानीं नियमेनीचन्ते । 'यर्दे' दत्यधिकारोऽयमध्यायपरिसमाप्तेः । यदित जर्द्वमनुक्रमिष्यामः, यर्दे एव तद् वेदितव्यम् ॥

उपचिचनं सी स्ली ग् भी भ्गी ग्॥ ३२॥

यस्य प्रथमे पारे सकारास्त्रयो लकारगकारौ च क्रमेण हितीये भकारास्त्रयो गकारौ च भवतस्त 'दुपचित्रकं' नाम वृत्तम्। अर्द्धभव्दस्य समप्रविभागवचनत्वाहितीयमप्यद्वें तादृशमेव। तत्रोदाहरणम्

₹-

**I**F-

50

स स स लगभ भ भगग ।।ऽ।।ऽ।।ऽ।ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।।ऽ।।ऽऽ उपचित्रकामत्र विराजते, चूतवनं कुसुमैर्व्विकसिंडः। परपुष्टविघुष्टमनोहरं, मन्मथकेलि निकेतनमेतत्॥

৩০। যাহার তৃতীয় পাদে যথাক্রমে তগণ, জগণ ও রগণ দ্বারা মোট ৯ অক্ষর এবং অন্ম তিন পাদ "উপস্থিত প্রচুপিত" ছন্দের লক্ষণাক্রাস্ত, তাহাকে "শুদ্ধবিরাড্যত" নামক বৃত্ত বলে।

৩১। এইটী অধিকার স্ত্র। এই অধ্যায় সমাপ্তিপ্র্যান্ত "অর্দ্ধে" এই স্ত্রুটী অধিকৃত হইবে, অর্থাৎ অতঃপর অধ্যায়সমাপ্তি পর্যান্ত যে সকল স্ত্রু করা হইবে, সে সমস্তই 'অর্দ্ধের' লক্ষণ হইবে।

৩২। বাহার প্রথম পাদে বথাক্রমে তিনটী সগণ, একটী লঘুবর্ণ ও একটা গুরুবর্ণ দ্বারা মোট ১১ অক্ষর, দ্বিতীয়পাদে তিনটি জগণ ও ছইটি গুরুবর্ণ দ্বারা মোট ১১ অক্ষর, এবং (সমপ্রবিভাগবাচী অর্দ্ধ শব্দ দ্বারা) দ্বিতীয়ার্দ্ধও এইরূপ অর্থাৎ তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থ পাদ দ্বিতীয় পাদের লক্ষণাক্রান্ত, তাহাকে "উপচিত্রক" নামক বৃত্ত বলে।

Little

# द्रुतसध्या भी भगी ग् न्जी ज्यी॥ ३३॥

यस्य प्रथमे पादे त्रयो भकारा गकारी च हितीये नकारजकारी जकारयकारी च, तद्'द्रुतमध्या' नाम वृत्तम्। अत्राधि प्रथमहितीया-विव त्रतीयचतुर्थौ पादी। तत्रोदाहरणम्—

भ भ भ गगन ज य

ऽ।। ऽ।। ऽ।। ऽ ऽ।।।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ
यद्यपि श्रीव्रगतिमृंदुगामी बहुधनवानिप दुःखमुपैति।
नातिश्यत्वरिता न च मृद्दी, नृपतिगतिः कथिता द्रुतमध्या॥

विगवतो सी स्गी भी भ्गी ग्॥ ३४॥

यस्य प्रथमे पादे तयः सकारा गकारथैकः, हितीये भकारास्त्रयो गकारी च भवतास्तद् 'वेगवती' नाम वृत्तम् । तत्रोदाहरणम्— स

।। ऽ ।। ऽ।। ऽऽ ऽ।। ऽ।। ऽ।।ऽऽ तव मुद्धनराधिप सेनां, वेगवतीं सहते समरेषु। प्रलयोग्धिंमिवाभिमुखीं तां कः सकलच्चितिस्रत्निवहेषु॥

- ৩৩। বাহার প্রথম পাদে বথাক্রমে তিনটী ভগণ ও হুইটী গুরুবর্ণ দ্বারা মোট ১১ অক্ষর, দ্বিতীয় পাদে নগণ, ছুইটী জগণ ও রগণ দ্বারা মোট ১২ অক্ষর, এবং পূর্ববিৎ তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থপাদ দ্বিতীয় পাদের লক্ষণাক্রাস্ত, তাহাকে "জ্রতমধ্যা" নামক বৃত্ত বলে।
- ও । যে ছন্দের প্রথম পাদে তিনটী সগণ ও একটী দীর্ঘবর্ণ, দ্বিতীর পাদে তিনটী ভগণ ও হুইটী দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং পূর্ব্বের তায় তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থ পাদ দ্বিতীয় পাদের লক্ষণসমন্বিত হয়, তাহাকে ''বেগবর্তী' নামক ছন্দ বলে।

सद्भविराद् त्जी र्गी स्सी ज्गी ग्॥ ३५॥
यस्य प्रथमे पारे तकारजकारी रेफगकारी च, द्वितीये मकारसकारजकारा गकारी च, तद 'सद्रविराट्' नाम वृत्तम्। तत्नोदाइरणम्—

T

রা

র,

₹,

वि

श्य

7"

त ज र ग म स जगग

ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽऽऽऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽऽ

यत्पादतले चकास्ति चक्रं, इस्ते वा कुलियं सरोरुइं वा।
राजा जगदेकचक्रवर्त्तीं, स्याच्छं भद्रविराट् समञ्ज्ञतेऽसी॥

श्रस्यीपच्छन्दसकान्तःपातिलेऽपि विशेषसंज्ञार्थभईसमाधिकारे पाठः॥

केतुमतौ स्जौ स्गौ भ्रौ न्गौ ग्॥३६॥

यस्य प्रथमे पादे सकारजकारौ सकारगकारौ च दितीये भकाररेफनकारा गकारौ च, तत् 'केतुमती' नाम वृत्तम्। तलोदाइरणम्—

स ज सग भ र नगग

।। ऽ।ऽ।।। ऽऽ ऽ।।ऽ।ऽ।।।ऽऽ
इत्रसूरिसूमिपतिचिक्नां, युडसहस्त्रल्थजवलस्त्रीम्।
सहते न कोऽपि वस्धायां केतुमतीं नरेन्द्र तव सेनाम्॥

৩৫। যে ছন্দের প্রথমপাদে যথাক্রমে তগণ, জগণ, রগণ ও একটী দীর্ঘবর্ণ, দিতীয়পাদে মগণ, সগণ, জগণ ও ছুইটী দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং পূর্বের ফার তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থপাদ দিতীয় পাদের লক্ষণসমন্বিত হয়, তাহাকে "ভদ্রবিরাট্" নামক ছন্দ বলে।

ত৬। যে ছন্দের প্রথমপাদে বথাসংখ্যে সগণ, জগণ, দগণ ও একটা দীর্ঘ-বর্ণ বিতীয়পাদে ভগণ, রগণ, নগণ ও ছইটা দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং পূর্ব্বের স্তায় ভৃতীয় পাদ প্রথমপাদের ও চতুর্থ পাদ দিতীয় পাদের লক্ষণায়িত হয়, তাহাকে ''কেতুমতী'' নামক ছন্দ বলে।

Like!

## माख्यानिको ती जगी ग् ज्ती ज्गी ग्॥ १०॥

यस्य प्रथमे पादे तकारी जकारो गकारी च, द्वितोये जकार-तकारी जकारो गकारी च, 'तदाख्यानिकी' नाम वृत्तस्। तत्नोदा-इरणम्—

त त जगग ज त जगग

ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ ।ऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ
भङ्गावलीमङ्गलगीतनाद जैनस्य चित्ते सुदमादधाति।

त्राख्यानिकी च स्मरजन्मपाय-महोत्सवस्यात्रवणे क्रणन्ती ॥ त्राख्यानिकी वार्त्ताहारिकोचिते ॥

## विपरोताख्यानिको ज्तौ ज्तौ ग्, तौ ज्गौ ग्॥ ३८॥

यस्य प्रथमे पादे जकारतकारी जकारी गकारी च, द्वितीये तकारी जकारी गकारी च, 'तद्विपरीताख्यानिकी' नाम वक्तम ॥

ज त जगग त त जगग

। ऽ। ऽऽ।। ऽ। ऽऽ ऽऽ। ऽऽ।। ऽ। ऽऽ

ग्रलं तवालीकवचोभिरेभिः स्वाधं प्रिये साधय कार्य्यमन्यत्।

क्यं कथावर्णनकौतुकं स्थादाख्यानिकी चेहिपरीतवृत्तिः॥

एतयोश्व वच्चमाणोपजात्यन्तर्गतत्वेऽपि विशेषसंज्ञार्यं मर्हसमाधिकारे पाठः।

৩৭। যে ছন্দের প্রথম পাদে বথাক্রমে হুইটী তগণ জগণ ও হুইটী
দীর্ঘবর্ণ; দ্বিতীয় পাদে জগণ, **!**তগণ, জগণ হুইটি দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং তৃতী<sup>র</sup>
পাদ প্রথম প্রপাদের ও চতুর্থ পাদ দ্বিতীয় পাদের লক্ষণান্তিত হয়, তাহাকে
"আথ্যানিকী" নামক ছন্দ বলে।

हरिगास्नुता सौ सली ग् न्भी भ्री ॥ ३८ ॥ यस्य प्रथमे पादे सकारास्त्रयो लकारगकारी च, द्वितीये नकार-भकारी अकाररेफी च; तद्दुत्तं 'हरिणप्रुता' नाम। तत्नोदाहरणम् —

तव मुच्च नराधिव विद्विषां, भयविवर्ज्जितकेतुलघीयसाम्। रणभूमिपराद्मखवर्क्षनां, भवति ग्रीघ्नगतिईरिणम्भुता॥ अपरवक्तं नौ र्लौ ग् न्जौ ज्रौ॥ ४०॥

यस्य प्रथमे पार्ट नकारी रेफलकारगकाराश्व, द्वितीये नकारजकारी जकाररेफी च, तद् वृत्त-'मपरवक्क'' नाम । तत्रोदाइरणम्—

न नरलगन ज जर

11

d

ø

सक्षदिप क्षपणेन चच्चषा नरवर पश्चित यस्य वाननम्। न पुनरपरवक्तमीचते, स हि सुखितोऽर्थिजनस्त्याविध॥ अस्य वैतालीयान्तर्गतत्वेऽपि विशेषसंज्ञार्थमिहीपन्यासः॥

৩৮। যে ছন্দের প্রথম পাদে ক্রমশঃ জগণ, তগণ, জগণ ও হুইটী দীর্ঘবর্ণ, দিতীয় পাদে হুইটী তগণ, জগণ ও হুইটী দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থপাদ দ্বিতীয় পাদের লক্ষণান্বিত হয়, তাহাকে "বিপরীতা-খ্যানিকী" বলে। এই হুইটী ছন্দ বক্ষ্যমাণ উপজাতির অন্তর্গত হুইলেও বিশেষ সংজ্ঞার নিমিত্ত অর্দ্ধসমাধিকারেই পাঠ করা ছন্দোবিদ্গণের অভিপ্রেত।

৩৯। যে ছন্দের প্রথম পাদে ক্রমশঃ তিনটী সগণ একটী হ্রস্বর্ণ ও একটী শুরুবর্ণ, দ্বিতীয়পাদে একটী নগণ, ছইটী ভগণ ও একটী বগণ থাকে এবং তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থ পাদ দ্বিতীয় পাদের সমান লক্ষণাবিত হয়, তাহাকে "হরিণপ্লুতা" বৃত্ত বলে।

## पुष्पताया न् र्यो न्जी ज्री ग्॥ ४१॥

यस्य प्रथमे पादे नकारी रेफयकारी च, द्वितीये नकारजकारी जकाररेफी गकारस, तदु बन्तं 'पुष्पितायां' नाम । तत्रोदाहरणम्—

न न र य न ज जरग

यबमती र्जी र्जी ज्री ज्री ग्॥ ४२॥

यस्य प्रथमे पादे रेफजकारी भूयोऽपि रेफजकारी भवतः, दितीये जकाररेफी पुनर्जकाररेफी गकारस्र, तद् वृत्तं 'यबमती' नाम । श्रव सम्प्रदायात् पादव्यवस्था । तत्रोदाहरणम्—

र ज र ज ज र ज र ग ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ पद्मकन्तु कोमले करे विभाति प्रश्मस्तमत्स्थलाञ्क्रनं पटे च यस्याः। सा यवान्विता भवेडनाधिका च समस्तबन्धुपूजिता प्रिया च पत्युः॥ यवान्विता यवमतीत्थर्थः॥

- 8 । যে ছন্দের প্রথম পাদে ক্রমশ: নগণবর, রগণ, একটী হ্রস্বর্ব ও একটী দীর্ঘবর্ণ, দ্বিতীর পাদে নগণ, ছইটি জগণ ও একটী রগণ থাকে এবং তৃতীয়পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্থ পাদ দ্বিতীর পাদের সমলক্ষণান্তিত হয়, তাহাকে "অপরবক্ত্র" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দ বৈতালীয়ের মধ্যে পঠিত হইলেও বিশেষ সংজ্ঞার জন্ত এই প্রকরণে পাঠ করা হইল।
- ৪১। যে ছন্দের প্রথম পাদে ক্রমশঃ নগণদ্বয়, রগণ ও জগণ, দ্বিতীয়পাদের নগণ, ছইটী জগণ, ১টী রগণ ও একটি দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং তৃতীয়পাদ প্রথমপাদের

## शिखैकोनविंशदन्ते ग्॥ ४३॥

यस्य प्रथमे पारे एकोनितंग्रदचराणि भवन्ति, दितीये चैकतिंगत्, द्वयोरिप पादयोरन्ते प्रत्येकं गुरुः; तद् वृत्तं 'ग्रिखा' नाम ।
'श्रद्ध' दत्यधिकाराद्वितीयमप्यद्धं ताद्व्यमिव । 'श्रन्तेग्' द्वित नियमार्थमेतत् । श्रन्त एव गुरुर्नान्यत्र । तेनायुक् पारे (१,३) श्रष्टाविंग्रतिर्विषवोऽन्ते गुरुरेकः । युक्पारे (२,४) तिंग्रज्ञधवोऽन्ते
गुरुश्वैकः । तत्रोदाहरणम्

श्रभिमतवकुलकुसुमघनपरिमलमिलदिलमुखरितहरिति मधौ, सहचरमलयपवनरयतरिलतसरिसजरजिस ग्रयतरिणवितते। विकसितविविधकुसुमसुलभसुरिभग्रसदनिहतसकलजने, ज्वलयित सम ऋदयमविरतिमह सुतनु तव विरहदहनविषमिण्छा॥

#### खञ्जा महत्ययुजीति ॥ ४४ ॥

द्यमेव शिखा पूर्वोक्ते महित बह्वचरे पादे अयुनि (१,३) सित पारिशेष्यादितरिक्षं य युनि (२,४) सित 'खन्ना' नाम च्छन्दो कर्ज्थभान २३ भारत ममनक्ष्माविक, कारांक "श्रृष्णिकांका" वरत । উक्त इन्न 'अभक्रिक्निंगिरक'त अर्ज्जिक रहेरति विस्थि मध्कांक्षांभनार्थ এই প্रक्तरा भार्य कर्ता हहेत ।

- ৪২। যে ছন্দের প্রথম পাদে ক্রমশঃ রগণ, জগণ, পুনর্ব্বারও রগণ এবং জগণ; ২য় পাদে জগণ, রগণ, পুনর্ব্বার জগণ ও একটী দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং তৃতীর পাদ প্রথম পাদের ও ৪র্থ পাদ ২য় পাদের সমলক্ষণান্বিত, তাহাকে "ঘ্রমতী" নামক ছন্দ বলে।
- ৪৩। যে ছন্দের প্রথমপাদে পূর্ব্ব অষ্টাবিংশতি অক্ষর লঘু ও শেষ একটি শুরু, মোট ২৯ বর্ণ; ২য় পাদে ত্রিশটি লঘুবর্ণ ও শেষটী শুরু, মোট ৩১ বর্ণ; অধিকস্ত তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের ও চতুর্যপাদ ২য় পাদের সমলক্ষণান্বিত, তাহাকে "শিখা" নামক বৃত্ত বলে।

১৬-পি

भवति । श्रयमर्थः, एकतिंगदचरो विषमः पादः कर्त्तव्यः, एकी नित्नंगदचरस्य समः पादः । श्रेषं ययाप्राप्तमेव । यया — श्रपगतघनविग्रददग्रदिग्रि हृतजनदृश्चि परिणतकणकपिलकलमे, प्रविकसितसमकुसुमभरपरिमलसुरिशतमक्ति शरिद समये । श्रुचिग्रिगमहिस विद्यतसरिकहि सुदितमधुलिहि विमलितधरणितले किमपरिमह कमलसुखि सुखमनुभवति मम हृदयकमलमधुना ॥ श्रुदेसमद्यत्ताधिकारो निद्यत्तः ।

इति भद्रह्लायुधकतायां छन्दोद्यत्ती पञ्चमीऽध्यायः ॥ ५ ॥

88। ধে ছান্দের প্রথম ও তৃতীয়গাদে শিথাছন্দোক্ত একত্রিংশৎ বর্ণ এবং দিতীয় ও চতুর্থ পাদে ঐ ছন্দোক্ত উনত্রিংশৎ বর্ণ থাকে ,তাহাকে "থঞ্জা" নামক ছন্দ বলে।

( অর্দ্ধনন বৃত্তাধিকার সমাপ্ত )



#### षष्ठोऽध्यायः

#### 2000年

## यतिर्विक्छेदः॥१॥

विक्छिद्यते विभज्यते पदपाठोऽसिन्निति विक्छेदो विश्वामस्थानम्, स च यितिरित्राच्यते । नन्वत्र श्रास्त्ते 'यित'श्रन्दे न व्यवहारादर्भनानिरर्थेकं संज्ञाकरणम् ? नैष दोषः । 'यित' रिति अनादि- (आगमादिष्ठ)
राचार्थ्यपारम्पर्थ्यागता संज्ञेयं तनुमध्यादिवत् । तस्याः शिष्यव्युत्पत्यर्थमर्थकयनं 'यितिर्व्विक्छेद' इति । अस्ति च लोके शास्त्रान्तरेषु
च यितसंज्ञाव्यवहारः । अपि च 'यित'रित्यधिकार आसप्तमाध्यायपरिसमाप्तेः समुद्रे न्द्रियरसादिनिर्देशिषूपितष्ठते । समुद्रादिश्रव्दाः साकाङ्वत्वाद् यितरित्यनेनैव सम्बध्यन्ते । यितश्रव्दस्याधिकरणव्युत्पत्त्वा
समुद्राद्यविक्छिन्ने खचरेषु यितः कर्त्तव्या इत्यर्थः सिध्यति । अत्रेषा
यत्युपदेशोपनिषद्भवति ।

"यितः सर्ञेव पादान्ते श्लोकार्त्ते तु विशेषतः ।
समुद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविभक्तिते ॥
कचित्तु पदमध्येऽपि ससुद्रादौ यितभैवेत् ।
यदि पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवर्णकौ ॥
पूर्वान्तवत् स्वरसन्धौ कचिदेव परादिवत् ।
दृष्टव्यो यतिचिन्तायां यणादेगः परादिवत् ॥
नित्यं प्राक्पदसम्बन्धाः प्राद्यः प्राक्पदान्तवत् ।
परेण नित्यसम्बन्धाः प्रादयः परादिवत् ॥

"यित: सर्वेत पादान्ते" इत्यखोदाहरणम्—'विश्वहन्तानदेहाय' इत्यादि॥ प्रत्युदाहरणञ्च यथा-

'नमस्तसा महादेवाय शशाङ्कार्डधारिणे।' इत्येवमादि।

"स्रोकार्ड' तु विशेषतः" इत्यत सन्धिकार्थ्याभावात् सप्टिविभिक्तिकः त्वच्च विशेषः \*। तत्रोदाहरणम्—

> "नमस्यामि सदोङ्कतमिन्धनीक्षतमस्ययम्। ईखराख्यं परं ज्योतिरज्ञानतिमिरापहम्॥'

त्रव्र ईश्वराख्यमित्यस्य पूर्व्वमकारेण सह संयोगी न कर्त्तव्य:। समासे प्रतुरदाहरणम् —

> सरासरियरोरत्नस्पुरत्किरणमञ्जरी। पिज्जरोक्ततपादाज्ञदन्दं वन्दामहे शिवम्।'

"समुद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविभक्तिके।" तत्र श्रूयमाण-विभक्त्यन्तं व्यक्तविभक्तिकम् । समासान्तभूतविभक्तान्तमव्यक्तविभक्ति-कम् । तत्रोदाहरणम्—

'यचसको जनकतनयास्नानपुर्खोदकेषु' इत्यादि।

"व्यक्ताव्यक्तविभक्तिके" इति 'यतिः सर्वेत्र पादान्ते' इत्यनेनापि सम्बध्यते। तत्रोदाहरणम्—

'वश्रोक्षतजगत्कालं कग्छे कालं नमास्यहम्।
महाकालं कलाश्रेषशशिलेखाशिखामणिम्॥' अपि च—
'नमलुङ्गशिरशुम्बि,—चन्द्रचामरचारवे।
तैलोक्यनगरारम्भ – मूलस्तमाय श्रम्भवे॥'
"क्षचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ यतिभैवित्।
यदि पूर्वीपरौ भागौ न स्थातामेकवर्णकौ॥" तस्रोदाहरणम्-

<sup>\*</sup> स्पष्टविभित्तिकलन्तु समासन्तुप्तविभित्तिकभित्रले सति विहित्तविभत्त्वन्तलं, तेन 'इल्ज्लां क्य, इति सुलीपेऽपि स्पष्टविभित्तिकलम्बतमेव ।

'पर्याप्तं तप्तचामी—करकटकतटे श्विष्टगीतितरांगी' इत्यादि।
तथा—'कूजत्कोयष्टिकोला—इलमुखरभुवः प्रान्तकान्तारदेशाः।'
इत्यादि। तथा—'हासो इस्ताग्रसंवा,—हनमपि तुलिता,—द्रोन्द्रसारिहपीऽसी।' इत्यादि। तथा—'वैरिञ्चानां तथोचा,—रितरुचिरऋचाञ्चाननानाञ्चतुर्णाम्' इत्यादि। तथा—'खड्गे पानीयमाञ्चादयित च महिषं पचपाती पृथकः।' इत्यादि। समुद्रादाविति
किम् १ पदमध्ये यितः पादान्ते मा भूत्। तद्यथा—प्रणमत भववस्थक्तं ग्रनागाय नारा—यणचरणसरोजहन्दमानन्दहेतुम्।'
इत्यादि।

पूर्वोत्तरभागयोरिकाचरत्वे तु (पदमध्ये) यतिदु थिति \*। यथा—
'एतस्या ग,—ग्डतत्तममलं गाइते चन्द्रकचं मित्यादि । "एतस्या
रा,—जित सुमुखिमदं पूर्णचन्द्रप्रकाग्गः मित्यादि । तथा—"सुरासुरथिरोनिष्ट,—ष्टचरणारिवन्दः थिवः" दत्यादि ।

"पूर्वान्तवत् खरसन्धौ कचिदेव परादिवत्।" अस्यार्थः— योऽयं पूर्व्वपरयोरेकादेशः खरसन्धौ विधीयते स कचित् पूर्व-स्थान्तवद्भवति, कचित् परस्थादिवत्। तथाच पाणिनेः स्मरणम्— 'अन्तादिवच्चे'ति (पा॰६।१।८५)। तत्र पूर्वान्तवद्भावे उदाहरणम्—

'स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा'। 'जन्भारातीभक्तन्भो-इविमव दधतः' इत्यादि । तथा—

> 'दिक्कालायनविक्कित्रा,—नन्तिचित्रात्रमूर्त्ते ये। खानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे॥' इत्यादि।

परादिवज्ञावे उदाहरणम्--

'स्तन्धं विन्ध्याद्रिबुद्धरा निकषित महिष—स्याहितोऽस्नहार्षीत्।' इत्यादि ।

<sup>\*</sup> पूर्वेति । यतः पूर्व्वापरयोभागयोरिति सप्तम्या दिवचनान्तं पदम्, एकम् भचरं यत तस्य भावः एकाचरत्वं तिम्नन् सतीत्यर्थः । भयं भावः — चतुरचरादात्मक्यतिविभागे कस्वित् पदस्यकमचरं निवेश्य परिमान् यतिपर-ग्रेषतयनिवेशे यतिभङ्गो भवेदित्यर्थः ।

भूले शूलन्तु गाढं प्रहर हरहषी—केशिकेशोऽपि वक्रयको-णाकारि किं ते'—इत्यादि।

तत्र हि खरस्य परादिवज्ञावे व्यञ्जनमपि तज्ञत्तात्तात्ताद्वद्-भवति । ''यदि पूर्वापरी भागी न स्थातामेकवर्णकी" दत्यन्तादि-वज्ञावविधावपि सम्बध्यते । तेन 'ग्रस्या वज्ञाक्षमविजतं पूर्णेन्दुशोभ' विभाती' त्येवंविधा यतिने भवति ॥ 'यणादेशः परादिव'दित्यस्योदाहरण्म—

'विततवनतुषारचोदशभांश-पूर्वा-स्वविरलपदमालां श्यामलामुक्कि-खन्त' इत्यादि ।

"नित्यं प्राक्पदसम्बन्धाश्चादयः प्राक्पदान्तवत्।" तेभ्यः पूर्वा यतिने कत्ते व्येत्यर्थः। तत्रोदाहरणम् —

'स्वादु स्वच्छं मिललमिप च, प्रीतये कस्य न स्या' दित्यादि । नित्यं प्राक्पदसम्बन्धा इति किम् १ अन्येषां \* पूर्वपदान्तवज्ञावी मा भूत्। तद्यया —

'मन्दायनो न खलु सहदा, मभ्य पेतार्थक्तत्या' दत्यादि । यथा -'दत्यीत्सक्या, दपरिगण्यन् गुद्यकस्तं ययाचे' दत्यादि ।

"परेण नित्यसम्बन्धाः प्रादयश्च परादिवत्।" तेभ्यः परा यतिर्ने भवतीत्यर्थः । तत्रोदाहरणम्—

'दुःखं मे प्र—चिपित हृदयं दुःसहस्विदयोग' दत्यादि ।
परेण नित्यसम्बन्धा दति किम् १ कर्माप्रवचनीयेभ्यः पराऽपि
यतिर्येषा स्थादिति । तत्रोदाहरणम्—

'प्रियं प्रति स्मुरत्पारे मन्दायन्ते नखिल्विति । ख्रेयांसि बहुविन्नानि भवन्ति महतामपि ॥' इत्यादि ॥

<sup>\*</sup> अन्येषां नित्यपाक्सन्वस्थितानासित्यर्थः।

श्रयन्तु चादीनां प्रादीनाश्चैकाचराणामनेकाचराणां वा पादान्ते यतावन्तादिवङ्गाव द्रव्यते, न त्वनेकाचराणां पदमध्ये यती। तत्र हि पदमध्येऽपि चामीकरादिष्विव यतेरभ्यनुज्ञातत्वात्।

तत्र चादीनामुदाहरणम्

'प्रत्यादेशादिप च मधुनो विस्मृतभ्वृविनास'मित्यादि ॥ प्रादीनासुदाहरणम्—

'दुरारूढप्रमोदं इसितमिव परि-स्पष्टमाशासखीभि'रित्यादि॥ न पर्यम्तोऽस्ति वृत्तानां प्रस्तारगणनाविधौ। पूर्वाचार्यकतं चिक्कं वृत्तं किञ्चिदिहोच्यते॥ \* तत्र गायसेच्छन्दिस वृत्तम्—

तनुमध्या त्यी ॥ ३ ॥+

यस्य पारे तकारयकारी, तत् 'तनुमध्या' नाम वृत्तम् ॥ यथा-

त य त य

ऽऽ।।ऽऽऽऽ।।ऽऽ
धन्या तिषु नीचा, कन्या तनुमध्या।
श्रीणीस्तनगुर्वी, भूयात् पतिभोग्या॥

भत पादान्ते विशेषेण विश्वामः कर्त्तव्यः द्रत्याम्बायः । उष्णिहि—

- >। ছন্দোগ্রন্থে ছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকসমূহের পাদাদিবিভাজকের (অর্থাৎ বিশ্রামস্থলজ্ঞাপকের) নাম যতি। বৃত্তি দুষ্টব্য।
- ২। যে (গায়ত্রীছন্দের) প্রত্যেকপাদে তগণ ও ষগণ থাকে, তাহাকে 'তন্মধ্যা' নামক ছন্দঃ বলে।
- \* प्रसारगणना तु चष्टमाध्यायान्ते प्रपञ्चयिष्यते । श्रीमता पिङ्गलाचार्यो ण गायस्त्रा-युत्कतिपर्यन्तच्चन्दानुसारीणि इत्तानि दण्डकजातयय प्रदर्शिताः न तृक्षादिसुप्रतिष्ठापर्य-न्तानि पञ्च कृन्दांसि । तानि च च्छन्दांसि प्राक्षतिपङ्गल-छन्दः-कौस्तुभच्छन्दोमञ्चरीप्रस्तितः भवगन्तव्यानि । ग्रस्यगौरवभयात् सविशेषप्रयोजनाभावाःच विरता वयं तिवविश्वनात् ॥
- † षडचरचतुष्पादार्थगायचीच्छन्दसः प्रसारे क्रियमाणे चतुःषष्टिभेदा जायने तक्ष वयीदशी भेदः तनुमध्येति नामा प्रसिद्धः। एवमन्यतः।

## कुमारललिता जसी ग्॥३॥

यस्य पारे जकारसकारी गकारस्र, तद्दृत्तं 'कुमारललिता' नाम। विभिन्नतुर्भिष्य यत्युपदेशं वर्णयन्ति। तत्रोदाहरणम्

। ऽ। । । ऽऽ। ऽ। ।। ऽऽ

यदीयरितभूमी विभाति तिलकाङ्गः।

कुमारलिलताऽसी कुलात् पतित नारी॥

यत केचिद् द्वाभ्यां पञ्चभिश्च यितिमिक्कृन्ति। तत्नोदाहरणम्—

इदं वदनपद्मं प्रिये तव विभाति।

इह व्रजित सुग्धे मनो भ्रमरतां मे॥

यतुष्टुमि—

मागावकाक्रीडितकं भ्ती लगी॥ ४॥

यस्य पारे भकारतकारी लकारगकारी च, त-'न्माणवकाक्रीडितक' नाम वृत्तम्। तत्रोदाहरणम्—

भ त लग भ त लग ऽ।।ऽऽ।।ऽऽ ।।ऽऽ।।ऽ माणवकाक्रीडितकं, यः कुरुते ब्रह्म वयाः। हास्यमसौ याति जने, भिच्चरिव स्त्रीचपलः॥ अत चतुर्भियतुर्भिय यतिरित्यास्त्रायः॥

- ত। যে (উঞ্চিক্ ছন্দের) প্রত্যেক পাদে জগণ, সগণ ও গকার থাকে, তাহাকে 'কুমারললিতা' ছন্দঃ বলে।
- ৪। যে অমুষ্ট্রভ্ছদের প্রত্যেক পাদে ভগণ, তগণ, লকার ও গকার থাকে, তাহাকে 'মাণবকাক্রীড়িতক' ছনঃ বলে।

#### चिचपदा भी गी॥ ५॥

यस्य पार्ट भकारी गकारी च भवतस्त'चित्रपदा' नाम वत्तम्। यथा—

भ भ गगं भ भ गगं ऽ।।ऽ।।ऽऽ ऽ।। ऽ।।ऽऽ यस्य मुखे प्रियवाणी, चेतसि सज्जनता च। चित्रपदापि च लक्की,—स्तं पुरुषं न जज्ञाति॥ अत्र पादान्ते यति:॥

विद्रान्माला मी गी ॥ ६॥

यस्य पार्ट मकारी गकारी च, त'हिंदुग्नाला' नाम वत्तम्। यथा-

वहत्याम्।-

### इंसकतं म्नी गी ॥ ७ ॥ 🛊

- ৫। যে অনুষ্ঠ্ভ ছন্দের প্রত্যেক পাদে ছইটা ভগণ ও ছইটা গকার থাকে,
   তাহাকে 'চিত্রপদা' নামক বৃত্ত বলে।
- ৬। বে অন্তর্ভু ছন্দের প্রত্যেক পাদে ছইটী মগণ ও ছইটী গকার থাকে, তাহাকে 'বিছ্যুমালা' নামক বৃত্ত বলে।

<sup>\*</sup> म्वमिदं पुस्तकान्तरे नासि। ১৭—िश

यस्य पारे मगणनगणी गकारी च भवतस्तद् वृत्तं 'हंसर्तं' नाम ॥

म नगग म नगग

ऽऽऽ।।।ऽऽ ऽऽऽ।।।ऽऽ
श्रभ्यागामियियालच्मी—मञ्जीरक्षणिततुल्यम्।
तीरे राजति नदीनां, रम्यं हंसरूतमेतत्॥

## भुजगिश्रामृ[मृ]ता नी म्॥ ८॥

यस्य पादे नकारी मकार्य भवति, तदृत्तं 'भुजगिष्रश्रुभृता' नाम। तत्रोदाहरणम्—

न न म न न म

1111118881111111888

द्यमधिकतरं रस्या, विकचकुवलय—ध्यामा ।
रमयित हृदयं यूनां भुजगिश्रिभृता नारी ॥
वक्रगितिरित्यर्थः, शिश्रिश्रव्दस्य सार्थकत्वात् अन्धैरपुरक्तम् ।—
"अभ्यस्यता न तरणीगितवक्रभावा,—
नुन्धूलिताः फणिशिशोभैवतापराधाः ॥" दति ।
अत सप्तमिद्दांभ्याञ्च यतिरित्यान्तायः ।

# हलमुखी र्नी म्॥ ध॥

यस्य पार्ट रेफनकारसकारा भवन्ति, तद्गृत्तं 'इलमुखी' नाम । तत्रोदाहरणम्—

- ৭। যে শ্লোকের প্রতিপাদে মগণ ও নগণ এবং তৃইটি দীর্ঘ বর্ণ থাকে, তাহাকে 'হংসক্ষত' ছন্দ বলে।
- ৮। যে শ্লোকের প্রতিপাদে নগগদ্ধ ও মগণ থাকে, তাহাকে 'ভূজগশিক' ভূতা'চ্ছন্দ বলে। এই ছন্দে সাত অক্ষর ও হুই অক্ষরে যতি থাকিবে।

र न स र न स

ऽ।ऽ ।।। ।।ऽ ऽ।ऽ।।।।।ऽ

गण्डयो,—रितशय-क्षणं, यन्मुखं, प्रकट दशनम्।

श्रायतं कलहनिरतं तां स्त्रियं त्यज हलमुखीम्॥

श्रत्न तिभिः षड् भिश्च यितरित्यान्त्रायः॥

पङ्की—

## ग्रुडविराड् म्सी ज्गी ॥ १० ॥

यस्य पार्ट मकारसकारजकारगकारा भवन्ति, तदु वृत्तं 'ग्रुडविराट्' नाम । तत्रोदाहरणम्—

## पगावी म्नी यगी॥ ११॥

यस्य पादे मकारनकारयकारगकारा भवन्ति, तद् वृत्ते 'पणवी'

১। যে শ্লোকের প্রতিপাদে রগণ নগণ এবং সগণ থাকে, তাহাকে 'হলমুখী' নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে তিন ও ছয় অক্ষরে যতি থাকিবে।
১০। যে শ্লোকের প্রতিপাদে মগণ, সগণ, জগণ ও একটি দীর্ঘবর্ণ থাকে,
তাহাকে 'গুদ্ধবিরাট্' ছন্দ বলে। এই ছন্দে পাদান্তে যতি হইবে।

म न य गम न य ग ऽऽऽ।।।।ऽऽऽऽऽऽऽ।।।।ऽऽऽ मीमांसारस—मस्तं पीत्वा श्रास्त्रोत्तिः पटु—रितरा भाति। एवं संसदि विदुषां मध्ये जल्पामो जय—पण्बन्धत्वात्। स्रव पश्चमिः पश्चमिर्यतिरित्यान्त्रायः॥

# ककावती भ्मी स्गी॥ १२॥

यस्य पारे भकारमकारसकारगकारा भवन्ति, तद् वृत्तं 'क्क्सबती' नाम। तत्रोदाहरणम्—

ऽ।।ऽऽऽ।।ऽऽ ऽ।। ऽऽऽ।। ऽऽ
पादतले पद्मोदरगौरे, राजित यस्या ऊर्द्ध गरेखा।
सा भवति स्त्रीलचण्युक्ता, रुकावती सौभाग्यवती च॥
अत्र पादान्ते यति:॥

# मयूरसारिगौ र्जी र्गी॥ १३॥

यस्य पादे रेफजकारी रेफगकारी च, तद वृत्त' मयूरसारिणीं नाम। तत्नोदाचरणम्—

- ১১। বে শ্লোকের প্রতিপাদে মগণ, নগণ, যগণ ও একটা দীর্ঘবর্ণ থাকে।
  তাহাকে 'পণব' ছন্দ বলে। এই ছন্দে প্রতি পাঁচ অক্ষরে যতি হইবে।
- ১২। যে শ্লোকের প্রতিপাদে ভগণ, মগণ, সগণ ও একটি দীর্ঘবর্ণ থাকে, ভাহাকে 'ऋক্ষবতী' নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে পাদান্তে যতি হইবে।

र ज र ग र ज र ग

ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ
या वनान्तराख्यपैति रन्तुं, या भुज क्रभीग सुक्तचित्ता।
या द्वतं प्रयाति सन्नतां सा, तां मयूरसारिणीं विज्ञह्यात्॥
अत्र पादान्ते यति:॥

# मत्ता म्मी स्गी॥ १४॥

यस्य पार्ट मकारभकारसकारगकारास्तद् वृत्तं 'मत्तां' नाम। तत्रोदाहरणम्—

म भ सग म भ सग ऽऽऽऽ।।।।ऽऽऽऽऽऽऽ।।।।ऽऽ खैरोक्कापै:, श्रुति पुटपे यै, – गींतकीड़ा — सुरतिविशेषै:। वासागारे क्षतसुरतानां मत्ता नारी रमयित चेत:॥ श्रुत चतुर्भि: षड्भिस यितिरित्यान्नाय:॥

# उपस्थिता त्जी ज्गी॥ १५॥

यस्य पारे तकारजकारी जकारगकारी च, तद् वृत्तं 'उपस्थिता' नाम। तत्रोदाहरसम्—

- >৩। বে শ্লোকের প্রতিপাদে রগণ, জগণ, রগণ ও একটী দীর্ঘবর্ণ থাকে, তাহাকে 'ময়্রসারিণী' ছন্দ বলে। এই ছন্দে পাদান্তে ষতি হইবে।
- ১3। যে শ্লোকের প্রতিপাদ মগণ, ভগণ, সগণ ও একটি দীর্ঘবর্ণ দারা রচিত, তাহাকে 'মত্তা' নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে চারি অক্ষর ও ছয় অক্ষরে যতি হইবে।

त ज जग त ज जग

ऽऽ।।ऽ।।ऽ।ऽऽऽऽ ।।ऽ।ऽऽ

एषा जगरेकमनोहरा, कन्या कनकोज्ज्वलदीधितिः।

लक्षी—रिव दानवस्दनं, पुर्ण्यं — नेरनायसुपस्थिता॥

अव द्वाभ्यामष्टाभिश्व यतिरित्यास्वायः॥

विष्टुभि-

दुन्द्रवचा ती ज्गी ग्॥ १६॥

यस्य पारे तकारी जकारगकारी गकारय, तद वृत्त'मिन्द्रवज्ञ' नाम। तत्रोदाहरणम्—

त त ज गग त त ज गग

ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽऽऽ।ऽऽ।।ऽ । ऽ ऽ

ये दुष्टदैत्या दह भूमिलोके, देषं व्यधुर्गोदि—जदेव सङ्घ ।

तानिन्द्रवज्ञादिप दारुणाङ्गान् व्याजीवयद् यः सततं नमस्ते ॥

अपि च—

गोब्राह्मणस्तीव्रतिभिर्व्विष्दं, मोहात् करोत्यल्पमितर्दे पो यः। तस्येन्द्रिवज्राभिहतस्य पातः चोणीधरस्यैव भवत्यवस्यम्॥ अत्र पादान्ते यतिः॥

उपेन्द्रवचा ज्तौ ज्गौ ग्॥ १०॥

यस्य पारे जकारतकारजकारा गकारी च, तद् वृत्तमुपेन्द्रवर्ज्ञां नाम। तत्नोदाहरणम्—

১৫। বে শ্লোকের প্রতিপাদ তগণ, তুইটা জগণ ও একটা দীর্ঘবর্ণ <mark>দারা</mark> রচিত, তাহাকে 'উপস্থিতা' ছন্দ বলে। এই ছন্দে তুই ও আট অক্ষরে <sup>যতি</sup> হইবে।

১৬। যে শ্লোকের প্রতিপাদ তগণদ্বয়, জগণ ও তুইটী দীর্ঘবর্ণ দ্বারা <sup>প্রথিত।</sup> তাহাকে 'ইন্দ্রবজ্ঞা' বলে। এই ছন্দে পাদান্তে বতি-নিয়ম। ज त ज ग ग ज त ज ग ग । ऽ। ऽऽ। । ऽ। ऽऽऽ। ऽऽ। । ऽ। ऽऽऽ भवन्नखाः कुन्ददलिश्रयो ये, नमन्ति लच्चीस्तनलेखनेऽिष। उपेन्द्रवच्चाधिककर्षधत्वं, कथं गतास्ते रिपुदारणायाम्।। श्रव पादान्ते यतिः।।

#### यादानावुपजातयः॥ १८॥

त्राद्यन्ताविति अनन्तरोक्ताविन्द्रवज्ञोपेन्द्रवज्रयोः पादावाह । तौ यदा विकल्पेन यथेष्टं भवतस्तदोपजातयः प्रस्तारवशाचतुर्दश-प्रकारा जायन्ते ॥ (क)

১৭। যে শ্লোকের প্রতিপাদ জগণ, তগণ, জগণ ও হুইটী দীর্ঘবর্ণ দারা গ্রাথিত, তাহাকে উপেক্রবজ্ঞা বলে। এই ছন্দেও পাদান্তে যতি-নিয়ম।

(ण) इत्ती प्रसारवगादित्यव प्रसारवचनादिति पाठान्तरम्। त्रथ प्रसारिनयमः कष्यते। इकारिण इन्द्रवजापादः, जकारिण जपेन्द्रवजापादः। तथा च गकारस्थानीयेन इकारिण, तथा लकारस्थानीयेन उकारिण चतुरचरप्रसारवत् प्रसारे क्रियमाणे षोडण भेदा एव जायने। तव चतुरिकारात्मकः प्रथमो भेदः गुडिन्द्रवजाख्यः। षीडण्यतुरुकारात्मको भेदः गुडीपेन्द्रवजाख्यः। प्रेषाः मध्यस्थाः चतुर्दे शमेदाः जपजातयो भवन्ति। इत्तरवाकरठीकायामपि एतदिव विवरणसुपन्यस्तम्। त्रथ आसां सुखवीधार्थं गकारलकारस्थानीयास्थाम् इकारो-कारास्थाम् उपजाति-प्रसारो लिख्यते, यथा—

(१) दददद (दन्द्रवञा) (१) द्रदेख (वालानाची) (२) उददद (कीर्त्तनाची) (१०) उददछ (धार्द्र नाची) (३) इउदद (वाणीनास्ती) (११) इउइड (भद्रानाची) (४) उउद्र (मालानाची) (१२) उउइउ (प्रेमानाची) (५) दुइउद ( यालानाची ) (१३) दद्वउ (रामानाची) (-६) डइडइ (हंसीनाची) (१४) उद्भाव ( ऋहिनामी ) (. ७.) उद्भेष्ठ (मायानाची) (१४) इंडडंड (बृह्विनाची) (६) उउउद (जायानामी) (१६) उउउउ (उपेन्द्रवचा)

तबोदा हरणम् ज ग ग त ਰ ज ग ग ਰ 5 515 51 155 तबोपजातिर्विविधा विदग्धे: संयोज्यते त व्यवहारकाले। (इ॰) ज ग ग ज ਰ ज 1212211212 1515511515 5 त्रतः प्रयतः प्रथमं विधेयो नृपेण प्र'रत्वपरीचण्या ॥ (७०)

एवमन्यानुप्रवज्ञातुप्रदाहरणानि कुमारसभावादिकाविष्ठेषु द्रष्टव्यानि । समद्वत्तप्रस्तावे प्रसङ्गादुपजातीनासुपन्यासी लाघवार्थः । केचिदिदं स्त्रं न्यायोपलचणपरं व्याचचते । तेन वंश्रस्थे न्द्रवंश्रापादयोरिष सङ्करादुपजातयो भवन्ति । तथा शालिनीवातीभाषापदयोरन्थेषामिष स्वयभेदानां प्रयोगानुसारेण उपजातयो द्रष्टव्याः ॥

১৮। যে শ্লোকের কোন পাদ ইন্দ্রবজ্ঞা-লক্ষণ দ্বারা কোন পাদ উপেন্দ্রবজ্ঞাদক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হয়, তাহাকে 'উপজাতি' বলে। এইরূপ বংশস্থবিলের
সহিত ইন্দ্রবংশার এবং শালিনীর সহিত বাতোশ্মীর মিলনেও উপজাতি ছন্দ্র হইয়া থাকে। উপজাতি নানাবিধ। ইন্দ্রবজ্ঞার সহিত উপেন্দ্রবজ্ঞার মিলনে যে উপজাতি হয়, তাহার ভেদ প্রস্তারামুসারে চতুর্দ্ধশ প্রকার।

प्रथमस्तावत् ग्रह न्द्रवजाख्यः बोड्यस्त ग्रहोपेन्द्रवजाख्यः। दितीयत श्रारम्य प्रश्वद्यपर्यं नं मध्यस्य चतुर्द् शानां यथाक्रमं नामानि कथ्यने—''कीर्त्तर्वाणी तथा माला शाला हंसी तथेव व । माया जाया तथा वाला शार्द्रा भद्रा ततः परम्॥ प्रेमा रामा तथा ऋदिः वृद्धिवैविविच्छ्यं विचच्चणेः उक्तान्येतानि नामानि विज्ञीयानि यथाक्रमम्॥" एवं वंश्वस्थविचिन्द्रदंशागदाम्यां तथा शालिनीवातीस्प्रीपादाम्याञ्च प्रस्थे कं चतुर्द्श प्रकारा उपजातयो भवन्ति । पूर्वीकार्वा तथा एतासामदाहरणानि विज्ञाता न दर्शितानि॥

## दोधकां भी भगी ग्॥ १६॥

यस्य पार्दे भकारास्त्रयो गकारी च भवतस्त्रहृत्तं 'दोधकं' नाम । तत्रोदाहरणम्—

भ भ भगग भ भ भगग

ऽ।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ ऽ।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ दोधकमधैविरोधकसुयं, स्तीचपलं युधि कातरचित्तम।

दाधकमयावराधकमुत्र , स्त्राचपल ग्राध कातराचत्तम् । स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं, मुच्चति यो न्टपतिः स सुखी स्यात् ॥

अत्र पादान्ते यतिः । दोग्धीति दोधकः । केनापुर्रपायेन राजानं दोग्धि ॥

शालिनी म्तौ त्गौ ग् समुद्रऋषयः ॥ २०॥

यस्य पार्ट मकारतकारी तकारगकारी गकारश्व भवति, तद् हत्तं 'शालिनी' नाम । चतुर्भिः सप्तमिश्व यतिः । तत्रोदाहरणम्

म त तगग म त तगर

यस्त्रस्थामा स्निग्धमुग्धायताची, पीनत्रोणि, — र्दिचणावर्त्तनाभिः । मध्ये चामा पीवरोरुस्तनी या श्लाच्या मर्त्तुः श्रालिनी कामिनी सा॥

बातोसीं म्भी त्गी ग्॥ २१॥

यस्य पारे मकारभकारतकारा गकारी च तद् वृत्तं 'वातोकी' नाम। चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः। तत्रोदाहरणम्

১৯। যে শ্লোকের প্রতিপাদ তিনটি ভগণ ও হুইটি দীর্ঘবর্ণ দারা গ্রথিত, তাহাকে 'দোধক' বলে। এ ছন্দে পাদান্তে যতির নিয়ম।

২০। যে শ্লোকের প্রতিপাদ মগণ, তগণদ্ব ও হুইটি দীর্ঘবর্ণ দারা প্রথিত, তাহাকে 'শালিনী' বলে। এই ছন্দে চারি ও সাত অক্ষরে যতি।

>৮-- পি

#### पिङ्गलच्छन्द:स्तम्

यात्युत्सेकं सपिद प्राप्य किञ्चित् स्याद्या यस्या—श्वपना चित्तवृत्तिः। या दीर्घाङ्गी स्मुटप्रव्दाद्यसा त्याच्या सा स्त्री द्रुतवातीर्मिमाना॥ वातोक्मीति "स्त्रियां कृदिकारादिक्तनः" इति ङीप्॥

## भमरविलिसिता स्भी न्ली गु॥ २२॥

यस्य पारे मकारभकारनकारलकारगकारास्तद् वृत्तं 'श्रमरविल-सिता' नाम । चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः । तत्नोदाहरणम्—

किं ते वक्कं चलदलकचितं, किं वा पद्मं, स्वमरविलसितम् । इत्येवं मे जनयित मनसि भान्तिं कान्ते परिसरसरसि ॥

# रधोद्धता र्नौ र्ली ग्॥ २३॥

यस्य पार्ट रेफनकारी रेफलकारी गकारश्व, तदुवृत्तं 'रथोडता' नाम। तत्नोदाचरणम्—

- ২১। যে শ্লোকের প্রতিপাদ মগণ, ভগণ, তগণ ও হুইটি দীর্ঘবর্ণ দারা এথিত, তাহাকে 'বাতোমী' বলে। এই ছন্দে চারি ও সাত অক্ষরে যতি।
- ২২। যে শ্লোকের প্রতিপাদ মগণ, ভগণ, নগণ একটি লঘুবর্ণ ও একটি গুরুবর্ণ দারা গ্রথিত, তাহাকে 'ভ্রমরবিলসিতা' বলে। এই ছল্ফে চারি ও সাত অক্ষরে যতি।

र न र लग र न र लग

ऽ।ऽ।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ

या करोति विविधिर्व्विटै: समं सङ्गतिं परग्छ हे रता च या।
स्तानयत्त्रभयतोऽपि वान्धवान् मार्गधू लिरिव सा रथोडता॥
श्रव्र पादान्ते यति:॥

## स्वागता र्नी भ्गी ग्॥ २४॥

यस्य पादे रेफनकारभकारा गकारी च, तद वृत्त' 'खागता' नाम। तत्रोदाहरणम् —

र न भगग र न भगग

ऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽऽऽऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽऽ
आह्वं प्रविधतो यदि राहुः पृष्ठतत्र्वरित वायु-समेतः।
प्राण्डित्तरिप यस्य धरीरे स्वागता भवति तस्य जयत्रीः॥
अत्र पादान्ते यतिः॥

# हन्ता नौ स् गौ ग्॥ २५॥

यस्य पारे नकारी सकारगकारी, गकारश्च, तद् वृत्तं 'वृन्ता' नाम । श्रव मण्डूकप्रुतिन्यायेन समुद्रऋषय दत्यनुवर्त्तते । तेन चतुर्भिः सप्तभिश्च यतिः । तत्रोदाहरणम्—

২৩। যে শ্লোকের প্রতিপাদ রগণ, নগণ, রগণ, একটি লঘুবর্ণ ও একটি শুরু-বর্ণ দারা গ্রথিত, তাহাকে, 'রথোদ্ধতা' বলে। এই ছন্দে পাদান্তে যতি।

২৪। যে শ্লোকের প্রতিপাদ রগণ, নগণ, ভগণ ও ছুইটি দীর্ঘবর্ণ দারা গ্রথিত তাহাকে 'স্বাগতা' বলে। এই ছন্দে পাদান্তে যতিনিয়ম।

# न न स गग न न स गग

1111 1111555 1111 11 11555

हिजगुर-परिभवकारी यो नरपित-रितधनलुब्धात्मा।
भविमन्न निपतित पापोऽसी फलियव पवनन्नतं वन्तात्॥
श्येनी रजी रलीग्॥ २६॥

यस्य पादे रेफजकारी रेफलकारी गकारस, तद् वृत्तं 'खेनी' नाम। तत्रोदाहरणम—

र जरलगर जरलग

515151515 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

क्रूरदृष्टिरायतायनासिका चञ्चला कठोरतीच्छानादिनी।
युद्धकाङ्किणी सदामिषप्रिया, श्लेनिकेव सा विगर्हिताङ्कना॥
अत्र पादान्ते यति:॥

विलासिनी ज्रौ ज्गौ ग्॥ २०॥

यस्य पादे जकाररेफी जकारगकारी गकारच भवति, तदु हत्तं 'विलासिनी' नाम । तत्रीदाहरणम्—

ाऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ विसासिनी विसोकित: स कामी, दधाति कामसस्वचिष्टितं या।

২৫। যে শ্লোকের প্রতিপাদ নগণছয়, সগণ ও ছুইটি গুরুবর্ণ দ্বারা গ্রাথিত, তাহাকে 'র্স্তা' ছন্দ বলে। এই ছন্দে মণ্ড্কপ্লুতিভারানুসারে চারি ও সাত অক্ষরে যতি।

২৬। যে শ্লোকের প্রতিপাদ রগণ, জগণ, রগণ, একটি লঘুবর্ণ ও একটি শুরুবর্ণ দারা গ্রথিত, তাহাকে 'গ্রেনী' ছন্দ বলে। এই ছন্দে পাদান্তে যতিনিয়ম।

# करोति चच्चलाचिद्दष्टिपातै:, यतात्मनच योगिनोऽपि मत्तान्॥ जगतौ॥ २८॥

अधिकारोऽयमध्यायपरिसमाप्तेः । यदित जर्ज्ञ मनुक्रमिष्यामस्त-ज्ञगतीत्येवं वेदितव्यम् । वच्चिति च, 'तोटकं स' (६।३२) इति, तज्जगतीपादस्य लच्चणं भवति ॥

## वंशस्था ज्ती ज्री॥ २८॥

यस्य पार्ट जकारतकारी जकाररेफी च भवतस्तद् वृत्तं 'बंग्रस्था' नाम। तत्रोदाहरणम्—

ज त ज र ज त ज र । ऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।विश्रुद्धवंश्रस्थमुदारचेष्टितं गुणप्रियं मित्रमुपात्तमञ्जनम्। विपत्तिमग्नस्य करावलम्बनं करोति यः प्राणपरिक्रयेण सः॥ अत्र पादान्ते यति:॥

## दुन्द्रवंशा ती ज्री॥ ३०॥

২৭। যে শ্লোকের প্রতিপাদ জগণ, রগণ, জগণ ও ছইটি গুরুবর্ণ দারা এথিত, তাহাকে 'বিলাসিনী' ছন্দ বলে। এই ছন্দে যতিনিয়ম নাই।

২৮। ষষ্ঠাধ্যায়ের সমাপ্তিপর্য্যন্ত জগতী-সংজ্ঞার অধিকার যাইবে। এই জগতীসংজ্ঞা হইতে অধ্যায়সমাপ্তিপর্য্যন্ত সমস্ত ছন্দের লক্ষণই জগতীসংজ্ঞার অন্তর্গত। স্থতরাং ভবিষ্যতে যে "তোটকং সঃ" এইরূপ তোটক লক্ষণ বলিব, তাহাও জগতীপাদের অক্ষরসংখ্যাবোধক হইবে। তোটকলক্ষণের তাৎপর্য্য তোটক লক্ষণের অন্তর্বাদে প্রদর্শিত হইবে।

২৯। যে ছন্দে জগণ, তগণ, জগণ ও রগণ থাকে, তাহাকে 'বংশস্থা' নামক রত বলে। यस्य पादे तकारी जकाररेफी च, तद वत्त'मिन्द्रवंशा' नाम।
तत्रोदाचरणम्

त त ज र त त ज र

ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ ऽऽ।ऽ ऽ।।ऽ।ऽ।ऽ

कुर्वीत यो देवगुरु द्विजन्मना—सुर्वीपितः पालनमर्थ लिप्पया।

तस्रिन्द्रवंगेऽपि ग्रहीतजन्मनः संजायते श्रीः प्रतिकूलवर्त्तिनी॥

स्रव पादान्ते यितः॥

## द्रुतविलम्बितं न्मी भ्रौ ॥ ३३ ॥

यस्य पारे नकारभकारी भकाररेफी च भवतस्तद वृत्तं द्रुतविब-स्वितं नाम । तत्रोदाहरणम्—

न भ भ र न भ भ र

#### 212112112121211121211211

द्रुतगितः पुरुषो धनभाजनं भवित मन्दगितश्च सुखोचितः । द्रुतिवलम्बितखेलगितनृषः सकलराज्यसुखं प्रियमश्रुते ॥ श्रुत्र पादान्ते यितः ॥

#### तीटकं स॥ ३२॥

जगतीत्यधिकारे याविद्धः सकारेर्जगतीपादः पूर्यते, तावन्त एव पादे यत्र सकारा भवन्ति, तद्वत्तं 'तोटकं नाम । तत्रोदाहरणम्

- ৩০। যাহার প্রতিচরণে ছইটি তগণ, জগণ, ও রগণ থাকে, তাহার্কে
  'হিক্সবংশা' নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দেও পাদাত্তে যতি হইবে।
- ৩১। যাহার প্রতিচরণে নগণ, ভগণদ্বয় ও রগণ থাকে, তাহাকে "র্ফ্রুড বিলম্বিত" নামক বৃত্ত বলে। এ ছন্দেও পাদান্তে যতিনিয়ম।

# स स स स स स स

121 12112112 112112 112112

त्रमुना यमुनाजलकेलिक्षता सहसा तरसा परिरभ्य धता । हरिणा हरिणाकुलनेत्रवती न ययौ नवयौवनभारवती ॥ त्रन्यच—

त्यज तोटकमर्थनियोगकरं प्रमदाधिकतं व्यसनीपहतम्। उपधाभिरग्रुडमितं सचिवं नरनायक भीरकमायुधिकम्॥ अत्र पादान्ते यति:॥

## पुटो नी स्यौ वसुसमुद्राः॥ ३३॥

यस्य पारे नकारी मकारयकारी च भवतस्तद् वृत्त' 'पुटो' नाम । अष्टभिञ्चतुभि च यति: । तत्रोदाहरणम्—

न न स य न न स य

11111 155 51 551111 11 155 51 55

न विचलति कथि चित्रायमार्गाद् वसुनि शिथिलमुष्टिः पार्थिवो यः। श्रमृतपुट दवासौ पुख्यकर्मा भवति जगति सेव्यः सर्वलोकैः॥

जलो इतगतिज्सी ज्सी रसर्तवः ॥ ३४॥

यस्य पारे जकारसकारी पुनस्ताविव भवतस्तर वृत्तं 'जलीदत-गति'नीम । षड्भिः षड्भिश्व यतिः । तत्रोदाचरणम्—

৩২। জগতী-অধিকার অনুসারে যতক্ষণ পর্যান্ত দাদশাক্ষর পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ সগণ ব্যবহার করিবে—অর্থাৎ যাহার প্রতিপাদে চারিটি সগণ হয়, তাহাকে ''তোটক'' বলে। ইহারও পাদান্তে যতিনিয়ম।

৩৩। যাহার প্রতিপাদে নগণন্বয়, মগণ ও যগণ থাকে, তাহাকে 'পুট'
শামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে আট ও চা্র অক্ষরে যতি হইবে।

जस जस जस जस

1511151511151 51115151115

भनित समरे वह्रनिप रिपून् हरि: प्रभुरसी भुजोर्ज्जितवल: । जलोद्यतगित—र्थये व मकर—स्तरङ्गनिकरं करेण परित: ॥

## कुसुमविचिता न्यी न्यी ॥ ३५ ॥

यस्य पारे नकारयकारी पुनरिप तावेव भवतस्तर वृत्तं 'कुसुम-विचित्रा' नाम । षड्भिः षड्भिश्च यितः । तत्रोदाहरणम्

न य न य न य न य

111155 111 155111155111155

विगलितहारा सकुसुममाला सचरणलाचा वलयसुलचा। विरचितवेशं सुरतविशेषं कथयति शय्या कुसुमविचिता॥

## ततं नी म्री ॥ ३६ ॥

यस्य पारे नकारी मकाररेफी च, तदु वृत्तं 'ततं' नाम । तत्रोदाहरणम्—

न न म र न न म र ।।।।।।ऽऽऽऽ।ऽ।।।।।।ऽऽऽऽ।ऽ कुरु कर्णिमयं गाढोत्किण्डिका यदुतनयचकोरीकामाधिका। विरह्दहनसङ्गादङ्गै: क्वाणा पिवतु तव मुखेन्दोर्विम्बं दृशा॥

৩৪। যাহার প্রতিপাদে জগণ, সগণ, পুনর্কার জগণ, ও সগণ থাকে তাহাকে "জলোদ্ধতগতি" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে প্রতি ছয় অক্ষরে যতি হইবে। ৩৫। যাহার প্রতিপাদে নগণ, যগণ, নগণ, ও যগণ থাকে, তাহাকে "কুমুন্দিবিচিত্রা" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে প্রতি ছয় অক্ষরে যতি হইবে।

## चञ्चलाचिका नी री ॥ ३०॥

यस्य पारे नकारी रेफी च, तद वृत्तं 'चञ्चलाचिका' नाम।
तत्रोदाहरणम्—

श्रतिसुरभिरभाजि पुष्पश्रियामतनु तरतयेवसन्तानकः । तरुणपरस्रतः स्वनं रागिणा मतनुत रतये वसन्तानकः ॥

भुजङ्गप्रयातं याः ॥ ३८॥

यस्य पारे चलारो यकारास्तद् वृत्तं 'भुजङ्गप्रयातं' नाम । तत्री-दाहरणम् ।

य य य य य य य य

। ६६।६६।६६।६६।६६।६६।६६।६६।६६।६६।६६ पुरः साधुवद्गाति मिय्या विनीतः परोचे करोत्यर्थनामं इतामः। भुजङ्गप्रयातीयमं यस्य चित्तं त्यजित्तादृगं दुस्रितं कुमित्रम्॥ स्रत पादान्ते यतिः॥

स्राग्वणी राः ॥ ३६॥

यस्य पादे चलारो रेफास्तद वृत्तं 'स्रिवणी' नाम । तत्रोदा-

৩৬। যাহার প্রতিপাদে নগণন্বর, মগণ ও রগণ থাকে, তাহাকে "তত" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে যতিনিয়ম নাই।

৩৭। যাহার প্রতিপাদে ছুইটি নগণ ও ছুইটি রগণ থাকে, তাহাকে "চঞ্চলা- ক্ষিকা" নামক বৃত্ত বলে। এই ছুদেও যতিনিয়ম নাই।

৩৮। যাহার প্রতিপাদে চারিটি যগণ থাকে, তাহাকে "ভুজঙ্গপ্ররাত" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে পাদান্তে যতিনিয়ম।

3a-19

#### पिङ्गलक्कृन्दः स्त्रम्

प्रिमताचरा स्जी सी ॥ ४० ॥

यस्य पार्ट सकारजकारी सकारी च भवतस्तद् वृत्तं 'प्रमिताचरा' भाम । तत्रोदाहरणम—

स ज स स स ज स स

।।ऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽ।।ऽ। ऽ ।।। ऽ।।ऽ परिशुद्धवाक्यरचनातिग्रयं परिषिच्चतो स्ववण्योरसृतम्।

प्रिमिताचरापि विगुलार्थवती, भारती हरति में हृदयम् ॥

श्रव पादान्ते यति:॥

कान्तोत्पौड़ा भ्मौ स्मौ ॥ ४१॥

यस्य पार्ट भकारमकारी सकारमकारी च भवतस्तदं वृत्त 'कान्तोत्पीडा' नाम। तत्नोदाहरणम्—

भ म स म भ म स म

\$1 1888 11 88 88 811888118888

कामगरैर्व्याप्ता खलु कान्तोत्पीडा माप्तवती दुःखैः परिमुच्चन्ती या। सा लभते चेत् कामुकयोगं गाढं दुःखितमुक्ता स्यात् परमानन्दाप्ता॥

अत पादान्ते यति:॥

৩৯। যাহার প্রতিপাদে চারিটি রগণ থাকে তাহার নাম "প্রথিণী" বৃত্ত। ৪০। যাহার প্রতিপাদে সগণ, জগণ ও পুনর্বার তৃইটি সগণ হয়, তাহার্কে "প্রমিতাক্ষরা" নামক বৃত্ত বলে। ইহার পাদাত্তে যতিনিয়ম।

# वैभ्रवदेवो मौ याविन्द्रियऋषयः॥ ४२॥

यस्य पारे मकारी यकारी च भवतस्तद वृत्त' 'वैखरेवी' नाम। पञ्चस सप्तस च यति:। तत्रोदाहरणम्—

म म य य ऽऽऽऽऽऽ।ऽऽ।ऽऽ धन्य: पुण्यात्मा जायते कोऽपि वंशे

ऽऽऽऽऽऽ । ऽऽ ।ऽऽ ताहक् प्रतोऽसी येन गोतं पवित्रम्। गोविप्रज्ञाति—स्वामिकार्यं प्रवृत्तः गुद्धः सादादौ वैखदेवी भवेद् यः॥

### वाहिनी त्मी स्यावृषिकासशराः ॥ ४३ ॥

यस्य पारे तकारमकारी मकारयकारी च भवतस्तद् वृत्तं 'वाहिनी' नाम । सप्तभिः पञ्चभित्र यतिः । तत्रोदाहरणम् —

त म म य ऽऽ।ऽऽऽऽऽऽऽ।ऽऽ यो वाहिनीं क्रव्यादां व्रव्यादेमातात्

৪১। যে ছন্দের প্রতিপাদে ভগণ, মগণ, সগণ ও মগণ থাকে, তাহাকে
 "কাস্তোৎপীড়া" নামক বৃত্ত বলে। ইহার পাদাস্তে যতিনিয়ম।

৪২। যাহার প্রতিপাদে হুইটি মগণ ও ছুইটি বগণ থাকে, তাহাকে
"বৈশ্বদেবী" নামক বুতু বলে। এই ছুদ্দে পাঁচ ও সাত অক্ষরে যতি হইবে।

त म म य

ऽऽ। ऽऽऽऽऽऽऽ।ऽऽ

इन्तुं हि शक्तोऽनन्तः सोऽप्यद्य सृच्छांम्।

प्राप्तः किमेतचित्रं पौलस्यशक्त्या

ज्ञातं न शकान्त्वज्ञं श्वारित्रामेषाम्॥

\*\*

## नवमालिनी न्जी भ्याविति॥ ४४॥

यस्य पारे नकारजकारभकारयकारा भवन्ति, तदृष्टत्तं 'नव-मालिनी' नाम । –तत्नीदाहरणम्—

न ज भ य न ज भ य

2211 12 12 11 11 22 11 12 12 1 11 2

धवलययोऽ' शक्तेन परिवीता सकलजनानुराग—घुस्टणाजा। इढगुणवदकीर्त्ति—कुसुमीवै,—स्तव नवमालिनीव न्रुपलस्मीः॥ अत्र वसुसमुद्रैर्थतिरित्यान्त्रायः॥

इति भट्ट सायुधक्ततायां कन्दोवत्ती षष्ठोऽध्यायः ॥६

৪৩। যাহার প্রতিপাদে তগণ, মগণ, নগণ ও যগণ থাকে, তাহাকে
 "বাহিনী" নামক বৃত্ত বলে।

88। যাহার প্রতিপাদে নগণ, জগণ, ভগণ ও যগণ থাকে, তাহাকে "বনমালিনী" নামক বৃত্ত বলে।

হলার্থকৃত ছন্দোবৃত্তির ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত ॥৬

नेदसुदाहरणं कुवापि प्राचीनपुस्तकेषु ट्रग्यते, श्रमाभिस्त् श्रन्यतः संग्रस्ति
मित्रिविधितमिति ।

#### सप्तमोऽध्याय:।

\* ददानीमितजगतीशक्षर्थितिशक्षर्थिष्टिरत्थिष्टि हैितरितर्धृतिश्वेति सप्त च्छन्दांसि एक्नैकपादाचरहद्या क्रमेणोदान्नियन्ते ॥ त्रस्नातिजगत्याम—

## प्रहर्षिणी म्नी ज्री ग् विकद्यकी ॥ १ ॥

यस्य पादे मकारनकारजकाररेफगकारा भवन्ति, तदु हत्तं 'प्रहर्षिणी' नाम। विभिद्यभिश्व यति:। तवोदाहरणम्—
म न ज र ग म न ज र ग

ऽऽऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ ऽऽऽऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽऽ उत्तुङ्ग-स्तनकलसद्दयोत्रताङ्गो लोलाची विपुलनितम्बग्रालिनी च। विम्बोष्ठी नरवरमुष्टिमेयमध्या सा नारी भवति मनःप्रहर्षिणीति॥

## किचरा ज्भी स्जी ग् चतुर्नवकी ॥ २॥

यस्य पादे जकारभकारी सकारजकारी गकारस, तद हत्तं 'क्चिरा' नाम । चतुर्भिनैविभिस्र यति:। तत्रोदाहरणम्

- এখন এক এক অক্ষর বৃদ্ধি দারা অতিজগতী, শকরী, অতিশকরী, অষ্টি,
   অত্যক্তি, ধৃতি ও অতিধৃতি এই সাতটি ছন্দঃ ক্রমে উদাহত হইতেছে।
- । যে ছন্দের প্রতিপাদে মগণ, নগণ, জগণ, রগণ ও একটি গুরু থাকে,
   তাহাকে 'প্রহর্ষিণী' বলে। এই ছন্দে তিন ও দশ অক্ষরে যতি হইবে।
- ২। বাহার প্রতিপাদে জগণ, ভগণ, সগণ ও একটি গুরু থাকে, তাহাকে 'রুচিরা' বলে। এই ছন্দে চারি ও নয় অক্ষরে যতি হইবে।

ज भ स ज ग ज भ स ज ग । ऽ। ऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।।।।ऽ।ऽ।ऽ मृगत्वचा रुचिरतरास्वरित्रयः, कपालस्त् कपिलजटायपद्मवः। स्वाटद्य् द्हन्द्रणीक्षतस्मरः पुनातु वः शिश्चप्रिशिखरः शिवः सत्तसय्रं स्तौ य्सौ ग् ससुद्रनवकौ॥ ३॥

यस्य पादे सकारतकारी यकारसकारी गकारश्च, तद् वत्तं 'मत्त-मयरं नाम ; पूर्व्वव यति:। तत्नोदाहरणम्—

म तय सगम तय सग

\$ \$ \$ \$ \$ \$ 1 . 1 \$ \$ 1 1 5 \$ 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 5 5

ब्यूटोरस्तः सिंहसमानानतमध्यः पीनस्त्रन्थो मांसलहस्तायतवाहः। कम्बुग्रीवः स्निष्धग्ररीरस्तनुलोमा सुङ्क्ते राज्यं मत्तमयूराक्षतिनेतः॥

गीरो नी नसी ग ॥ ४ ॥

यस्य पारे नकारत्रयं सकारो गकारत्र, तद् वृत्तं 'गौरी' नाम । तत्रोदाहरणम—

न न न सग न न न सग

सक्तसभुवनजगणनतपादा निजपदभजनश्रमितविषादा। विजितसरसिरुइनयनपद्मा भवतु सकलिम जगित गौरी॥

शक्याम्-

৩। বাহার প্রতিপাদে মগণ, তগণ, যগণ, সগণ ও একটি গুরু থাকে, তাহাকে

"মত্তময়ূর" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে চারি ও নয় অক্ষরে যতি হইবে।

৪। যাহার প্রতিপাদে তিনটি নগণ, সগণ ও একটি গুরু থাকে, তাহাকে

"গোরী" নামক বৃত্ত বলে।

## असम्बाधा स्तौ न्सी गाविन्द्रियनवकी ॥ ५ ॥

यस्य पार्ट मकारतकारी नकारसकारी गकारी च भवतस्तद वृत्त-'मसस्वाधा' नाम । पञ्चिभनेवभिश्व यति: । तत्नोदाहरणम्—

> इ ६ ६ ६ ६ ।।।।।।६ ६ ६ भङ्का दुर्गाणि दुमवनमिखलं कित्ता हता तत्सैन्यं करित्रगवलं हता। येनासम्बाधा स्थितिरजनि विपचाणां सर्व्वीवीनाथ: स जयित नृपतिमें इ:॥

अपराजिता नौ र्मो लगौ खरऋषय: ॥ ६॥

यस्य पादे नकारौ रेफसकारलकारगकाराश्च, तद् वृत्त'मपराजिता' नाम । सप्तभिः सप्तभिश्च यतिः । तत्रोदाहरणम्—

न न र स लगन न र सलग

फिणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलं सनसिजमयनं त्रिशूलविभूषितम्। स्मरिस यदि सखे थिवं श्रिशिखरं भवति तव तनुः परैरपराजिता॥

प्रहरणकालिता नौ भनौ ल्गौ च॥ ०॥

यस्य पार्ट नकारी भकारनकारलकारगकाराय, तद् वत्तं 'प्रहरण-कलिता' नाम । चकारात् पूर्व्वीकैव यति: । तत्नोदाहरणम्—

- । যাহার প্রতিপাদে মগণ, তগণ, নগণ সগণ ও তৃইটি গুরু থাকে, তাহাকে
   "অসম্বাধা" নামক বৃত্ত বলে।
- ৬। যাহার প্রতিপাদে নগণদ্ব রগণ, সগণ, একটা লবু ও একটি গুরু থাকে তাহাকে "অপরাজিতা" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে সাত সাত অক্ষরে যতি।

न न भ न लग

।।।।।।ऽ।।।।।।ऽ
सुरसुनिमनुजै रूपचितचरणां
रिप्रभयचिकत—त्रिभुवनग्ररणाम्।
प्रणमत महिषासुरवधकुपितां,
प्रहरणकितां पश्चपतिद्यिताम्॥

## वसन्ततिलका त्सी जी गी॥ ८॥

यस्य पारे तकारभकारी जकारी गकारी च, तद वृत्तं 'वसन्त-तिलकं' नाम । तत्रोदाहरणम्—

त भ ज जगग

ऽऽ।ऽ।।।ऽ।ऽऽ

उद्विषी जनदृशां स्तनभारगुर्वी

नीलोत्पलद्युतिमलिक्तु चलोचना च।

सिंहोन्नतिवकतटी कुटिलालकान्ता

कान्ता वसन्तितलका नृपवस्नभाऽसी॥

श्रव पादान्ते यति:॥

### सिंहोद्गता काम्यपस्य ॥ ६॥

इयमेव वसन्तितिलका काग्यपस्य ग्राचार्य्यस्य मतेन 'सिंहोन्नता' नाम भवति । पूर्विमेवोदाहरणम्—

গ। যাহার প্রতিপাদে হুইটি নগণ, ভগণ, একটি লঘু ও একটি গুরু থাকে,
 তাহাকে "প্রহরণকলিতা" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দেও সাত সাত অক্ষরে যতি।

৮। বাহার প্রতিপাদে তগণ, ভগণ জগণশ্বর ও ত্ইটি গুরু থাকে, তাহাকে "বসস্ততিলক" নামক বৃত্ত বলে।

## उद्वर्षिणी सैतवस्य ॥ १०॥

द्रयमेव वसन्ततिलका सैतवस्य श्राचार्थस्य मते 'उद्रर्षिणी' नाम ॥
पूर्व्वमेवोदाहरणम् ॥
श्रात्मश्रद्याम—

## चन्द्रावर्त्ता नौ नौ स् ॥ ११ ॥

यस्य पार्ट नकारश्वलारः सकारश्व, तद् वृत्तं 'चन्द्रावर्त्ता' नाम ॥ तत्रोदाहरणम्—

## मालर्तुनवकी चेत्॥ १२॥

सैव चन्द्रावर्त्ता 'माला' नाम भवति, यदा षष्ठे नवमे च वर्षे यति: ॥ तत्रोदाहरणम्—

> नवविकसित—कुवलयदलनयने निग्रमय नव—जलधरमिह गगने।

৯। এই "বসন্ততিলকা" ছন্দঃ কাশ্রপ আচার্য্যের মতে "সিংহোরতা" নামে কথিত হয়।

১ । দৈতবাচার্য্য এই বসন্ততিলকাকে "উদ্ধবিণী" বলিয়া থাকেন।

১১। যাহার প্রতিপাদে চারিটি নগণ ও একটি দগণ আছে, তাহাকে "চন্দ্রাবর্ত্তা" বলে।

२०-िश

श्रपनय रुष सुपसर मम सचिवं यदि रितसुख मिभिन्नषित वहुविधम्॥ मिणिगुणिनिकारो वस्तुषय:॥ १३॥

सैव चन्द्रावर्त्ता 'मणिगुणनिकरो' नाम भवति, यदा श्रष्टिभः सप्तभिश्च यतिः ॥ तत्नोदाहरणम्—

> कथमपि निपतित—मितिमहित परे नरमनुसरित न फलमनुपचितम्। श्रिप वरयुवितिषु कुचतटनिहितः स्थ्रमति न वपुरिह मिण्गुणनिकरः॥ मािलनी नौ स्यो य्॥ १४॥

यस्य पादे नकारी मकारयकारी यकारस, तद् वृत्तं 'मालिनी' नाम। पूर्वेव यति: । तत्नोदाहरणम्—

न न स य य

। । । । । । ६६ ६।६६ । ६६ म्यतिविपुलललाटं पीवरोर:कपाटं सुघटितद्यनोष्ठं व्याघ्रतुल्यप्रकोष्ठम् । पुरुषमयनिलेखा—लच्चणं वीरलच्ची—रितसुरिभयशोभि-मीलिनी-वाभ्युपैति ॥

#### श्रष्टी-

১২। এই "চক্রাবর্তা" ছন্দের ষষ্ঠ ও নবম অক্ষরে যতি হইলে, ইহাকেই "মালা" বলে।

১৩। বথন এই "চন্দ্রাবর্তার" আট ও দাত অক্ষরে যতি হয়, তথন <sup>ইহার</sup> নাম "মণিগুণনিকর" হইবে।

১৪। যাহার প্রতিপাদে ছুইটি নগণ, একটি মগণ ও যগণদ্ব হুইবে, তাহাকে ''নালিনী'' বলে।

# ऋषभगजविलसितं भ्रौ नौ न्गौ खरनवकौ ॥ १५॥

यस्य पादे भकाररेफा नकारास्त्रयो गकारय, तद् वृत्तं 'ऋषभगज-विलसितं' नाम । सप्तिभिनेवभिष्य यति: ॥ तत्रोदाहरणम्—

भ र न न न ग

ऽ।।ऽ।ऽ। ।।।।।।।ऽ

श्रायतवाहुदण्ड सुपचितपृथुहृद्यं

पीनकटिप्रदेश सृषभगजविलसितम्।

वोरमुदारसच्च मित्रयगुण्यसिकं

श्रीरितचञ्चलापि न परिहरित पुरुषम॥

ग्रत्यष्टी-

## हरिणो न्सौ म्सौ म्लौ गृतुसमुद्रऋषयः॥ १६॥

यस्य पादे नकारसकारमकाररेफाः सकारलकारगकाराञ्च, तदृ वृत्तं 'इरिणी' नाम । षड्भिञ्चतुर्भिः सप्तभिञ्च यतिः ॥ तत्नोदाहरणम्—

न स म र स ल ग

।।।।।ऽऽऽऽऽऽ।ऽ।।ऽ।ऽ

कुवलयदल—श्यामा पीनो—न्नतस्तनशालिनी

चित्ततहरिणी—नेत्रच्छाया मिलम्ह चलोचना।

मनसिजधनु—र्च्यानिर्घोषै—रिव श्रुतिपेशलै—

र्मनसि ललना लीलालापै: करोति ममोत्सवम्॥

#### एतद्वभविलसितमित्यपरे।

১৫। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, রগণ, তিনটি নগণ ও গকার হইবে, তাহাকে 'শ্বেষভগজবিলসিত" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে সাত ও নয় অক্ষরে যতি হইবে।

# पृथ्वी ज्सी ज्सी य्ली ग् वसुनवकी ॥ १७॥

यस्य पारे जकारसकारी पुनस्ती यकारलकारगकारास, तद् वृत्तं 'पृथ्वी' नाम। श्रष्टभिर्नवभिश्व यति:॥ तत्रोदाहरणम्

ज स ज स य लग

। ऽ । । । ऽ।ऽ ।।।ऽ। ऽऽ।ऽ हताः समिति श्रवन-स्त्रिभुवने प्रकीणें यशः स्तत्य गुणिनां ग्रहे निरविधर्महानुत्सवः। त्वया स्ततपरिग्रहे चितिपवीर सिंहासने नितान्तनिरवग्रहा फलवती च पृथ्वी स्तता॥

# वंश्रपत्रपतितं भ्री न्भी न्ली ग् दिग्छषयः ॥ १८॥

यस्य पार्ट भकाररेफनकारभकारनकारलकारगकारा भवनित तद् वक्तं 'वंश्रपत्रपतित' नाम। दश्रभिः सप्तभिश्च यतिः॥ तत्री दाइरणम् —

भ र न भ न ल ग

ऽ।।ऽ।ऽ।।।ऽ।।।।।।ऽ

त्रद्य कुरुष्य कभी सुद्यतं यदि पर—दिवसे

मित्र विधेयमस्ति भवतः किसु चिरयसि तत्।

जीवितमस्पकासकलना—सप्रतरतरसं

नम्प्रति वंभपत्रपतितं हिमसस्तिसम्।

১৬। যাহার প্রতিপাদে নগণ, সগণ, মগণ, রগণ, সগণ, লকার ও গ<sup>কার</sup> পাকিবে, তাহাকে 'হরিণী' বলে। ছয়, সারি ও সাত অক্ষরে যতি হইবে।

১৭। যাহার প্রতিপাদে জগণ, সগণ, জগণ, সগণ, যগণ, লকার ও গ<sup>কার</sup> থাকে, তাহাকে "পৃথী" ছন্দ বলে। আট ও নয় অক্ষরে যতি হইবে।

# भन्दाक्रान्ता स्भी न्ती त्गी ग् समुद्रर्भुखराः ॥१८॥

यस्य पार्दे सकारभकारनकारास्तकारी गकारी च, तद् वृत्तं 'मन्दाक्राक्ता' नाम । चतुर्षं षट्स सप्तस च यितः ॥ तत्रोदाहरणम्—

# शिखरिगी य्मी न्सी भ्ली एतुरुद्राः ॥ २०॥

यस्य पादे यकारमकारनकारसकारभकारलकारगकारा भवन्ति, तद् वृत्तं 'ग्रिखरिगो' नाम । षट्खेकादग्रसु च यति: ॥ तत्रोदाहरणम्

य म न स भ लग । ऽऽऽ ऽऽ।।।।।ऽऽ।।।ऽ यश्रःश्रेषीभूते जगित नरनाथे गुणिनधी प्रवक्ते वैराग्ये विषयरसनिष्कान्तमनसाम्।

১৮। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, রগণ, নগণ, ভগণ, নগণ, লকার ও গকার থাকে, তাহাকে "বংশপত্রপতিত" নামক ছন্দ বলে। দশ ও সাত অক্ষরে যতি হইবে।

১৯। বাহার প্রতিপাদে মগণ, ভগণ, নগণ, তগণদ্ব এবং গকারদ্ব থাকে, তাহাকে "মন্দাক্রাস্তা" বলে। এই ছন্দে চার, ছন্ন ও সাত অক্ষরে যতি থাকে। ददानीमस्माकं घनतर्जतां निर्भरवतीं तपस्तप्तुं चेतो भवति गिरिमाजां शिखरिणीम् ॥ धृत्याम्—

## कुमुमितलताविद्धिता स्ती न्यी याविन्द्रयत्तुस्वराः॥ २१॥

यस्य पारे मकारतकारनकारा यकारास्त्रयश्च, तद् वृत्तं 'कुसुमित-लताविज्ञितां' नाम । पञ्चसु षट्सु सप्तसु च यति: ॥ तत्नोदाहरणम्—

म त न य य य य

ऽऽऽऽऽऽ।।।।।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ
धन्यानामेताः कुसुमितनता-विक्तितोत्पुक्तव्रचाः
सोत्कग्रुं कूजत्—परस्तकना—नापकोनाइनिन्यः।
मध्वादौ माद्यन्—मधुकरकनो—दुगीतभङ्कारस्या
ग्रामान्तस्रोतः—परिसरभुवः प्रीतिसृत्पादयन्ति॥

य्रतिप्रती—

# यादू लिवको डितं म्सी ज्सी तौ-गादित्यऋषयः ॥२२॥

यस्य पारे मकारसकारी जकारसकारी तकारी गकारस भवित, तद् वत्तं 'ग्राई लविक्रीड़ितं' नाम । द्वादश्रभि: सप्तभिश्च यति: ॥ तत्रोदाहरणम्— .

২০। যাহার প্রতিপাদে যগণ, মগণ, মগণ, সগণ, ভগণ, লকার ও গকার থাকে, তাহাকে ''শিথরিণী" নামক বৃত্ত বলে। এই বৃত্তে ছয় ও একার্নি' অক্ষরে যতি হইবে।

২১। যাহার প্রতিপাদে মগণ, তগণ, নগণ ও তিনটি যগণ থাকি<sup>বে</sup>, তাহাকে "কুস্থমিতলতাবেল্লিতা" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে পাঁচ, ছ<sup>র ও</sup> সাত অক্ষরে যতি হইবে।

### म स ज स त त ग

६६६।।६।६।।।६६६।।६६६। कम्बुग्रीवमुदग्रवाह्यशिखरं रत्तान्तदोर्घेचणं प्रालप्रांग्रग्ररोरमायतभुजं विस्तीर्णवचःस्थलम्। कीलस्कन्धमनुद्वतं परिजने गम्भीरसत्यस्वरं राज्ययोः समुपैति वीरपुरुषं प्रार्दूलविक्रीडितम्॥

ददानीं क्षतिः प्रक्षतिराक्षतिर्विक्षतिः संस्कृतिरितक्षतिरुत्क्षतियेति सप्त क्षतयः क्रमिणैकाचरव्रद्योदान्नियन्ते ।

तव कती-

मुवदना म्री भ्नौ यभी ल् गाव्यषिखरत्त वः ॥ २३ ॥

यस्य पारे मकाररेफभकारनकारयकारभकारलकारगकारा भवन्ति, तद् वृत्तं 'सुवदना'नाम । सप्तसु सप्तसु षट्सु च यतिः ॥ तत्रोदाहरणम्

म र भ न य भलग

ऽऽऽऽ।ऽऽ ।।।।।।ऽ ऽऽ।।।ऽ

या पीनोद्गाढतुङ्ग—स्तनजघनघना—भोगालसगितर्थस्याः कर्णावतंसो—त्पलरुचिजियनी दीर्घं च नयने।
स्यामा सीमन्तिनीनां तिलकमिव सुखे या च तिसुवने
सम्प्राप्ता साम्प्रतं से नयनपथमसौ दैवात् सुवदना॥

- ২২। যাহার প্রতিপাদে মগণ, সগণ, জগণ, সগণ, ছুইটি তগণ ও গকার থাকে, তাহাকে ''শার্দ্ধ্লবিক্রীড়িত'' নামক ছন্দ বলে। এই ছুদ্দে চার ও সাত অক্ষরে যতি হইবে।
- ২৩। যাহার প্রতিপাদে মগণ, রগণ, ভগণ, নগণ, যগণ, ভগণ, লকার ও গকার থাকে, তাহাকে ''স্থবদনা'' নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে সাত সাত অক্ষরে ও ছয় অক্ষরে যতি হইবে।

### ग्लितिवृत्तम् ॥ २४ ॥

यस्य पारे गकारलकाराः क्रमेण भवन्ति, तद् वृत्तं 'वृत्तं' नाम।
क्रितिप्रकारेण याविद्गरेव विंग्रत्यचराणि पूर्यन्ते तावतां ग्ला
ग्रहणम् ॥ तत्रोदाहरणम्—

प्रक्रती-

# स्राधरा म्री भ्नी यी य चिःसप्तकाः ॥ २५ ॥

यस्य पादे मकाररेफमकारनकारास्त्रयश्च यकारा भवन्ति, तदु हत्तं 'स्रग्धरा' नाम । सप्तसु सप्तसु च यति: ॥ तत्रोदाहरण्म—

ऽऽऽऽ।ऽऽ।।।।।।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ रेखाभू:श्रभ्रदन्त — दुर्गतहसितशर — चन्द्रिकाचारमूर्त्तिः मध्यन्यातङ्गलीला — गतिरतिविपुला — भोगतुङ्गस्तनीया। रभास्तभोपमोरू — रिलमिलनघन — स्निग्धधिमाह्महस्ता, विस्बोष्ठी रक्तकस्ठी दिशतु रितसुखं स्नग्धरा सुन्दरीयम्॥ श्राक्कती —

২৪। যাহার প্রতিপাদে যথাসংথ্যে গকার লকার দারা বিংশতি <sup>প্রকর</sup> হইবে, তাহাকে "বৃত্ত" বলে।

# • भद्रकं भ्रौ न्रौ न्रौ न्गौ दिगादित्याः॥ २६॥

यस्य पार्ट भकाररेफी, नकाररेफी, पुनर्नकाररेफी, नकार-गकारो च भवतस्तद् वृत्तं 'भद्रकं' नाम। दशभिर्द्धादयभिष्य यति:। तस्रोदाहरणभ्—

भ र न र न र नग

ऽ।।,ऽ।ऽ,।।।,ऽ।ऽ,।।।,ऽ।ऽ,।।।,ऽ।ऽ,।।।,ऽ
अद्रकगीतिभिः सक्तद्रिष स्तुवन्ति भव ये भवन्तमभवं
भिक्तभरावनस्त्रश्चिरसः प्रणस्य तव पादयोः सक्तितनः।
ते परमेखरस्य पदवी—मवाप्य सुख्मामुवन्ति विपुत्तं
मर्च्यभवं स्प्रशन्ति न पुन—र्भनोहरसुराङ्गणापरिवृताः॥
विक्तती—

## अप्रवललितं न्जी भ्जी भ्जी भ्ली ग् कट्टादिखा: ॥ २०॥

यस्य पादे नकारजकारी भकारजकारी पुनर्भकारजकारी भकारः लकारी गकारश्च तद् वृत्तं 'श्रष्टललितं' नाम । एकादशिभद्दिशिभय यति: । तत्रोदाहरणम्—

২৫। যাহার প্রতিপাদে মগণ, রগণ, ভগণ, নগণ ও তিনটি যগণ থাকে, তাহাকে "স্রগ্ধরা" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে সাত সাত অকরে যতি হইবে।

২৬। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, রগণ, নগণ, রগণ, নগণ, রগণ, নগণ ও গকার থাকে, তাহাকে 'ভিদ্রক'' নানক বৃত্ত বলে। এই ছলে দশ ও বাদশ অক্ষরে যতি হইবে।

২৭। যাহার প্রতিপাদে নগণ, জগণ, ভগণ, জগণ, ভগণ, জগণ, ভগণ লকার ও গকার থাকে, তাহাকে "অর্থললিত" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরে যতি হইবে।

२>-िश

#### न जभ जभ जभ लग

।।।,।ऽ।,ऽ।।,।ऽ।,ऽ।।,।ऽ।,ऽ।।,।ऽ।,ऽ।।,।ऽ
पवनविधूतवीचिचपलं विलोकयित जीवितं तनुभृतां
वपुरिष हीयमानमिन्यं जरावनितया वशीक्षतिमदम्।
सपदि निपीडनव्यतिकरं यमादिव नराधिपात्ररपशः
परवनितामवेच्य कुरुते तथापि हतवुद्धिरखललितम्॥

मत्ताक्रीदा मी त्नी नी न्ली ग् वसुपञ्चदशकी ॥२८॥ यस्य पारे मगणी तकारी नकारचतुष्कं लकारगकारी च, तद् वृत्तं 'मत्ताक्रीडा' नाम। अष्टभिः पञ्चदशभिश्व यतिः।

तत्रोदाहरणम-

म म तनननन्त्रा

ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ।,।।।,।।।,।।।,।।।,।।।,।ऽ

ह्यं मयं पीत्वा नारी स्विलितगितरित्रियरिसकहृदया

मत्ताक्रीडालोलैरङ्गं मुदमिखलिविटजनमनिस कुरुते।

वीतक्रीडास्रीलालापै: यवणसुखसुभगसुलिलतवचना

नृत्यैगीतिभ्र विचेपै: कलमिणतिविविधिविहगकुलरुतै:॥

संस्कृती-

तन्वी भ्ती न्सी भी न्याविन्द्रियखरमासाः ॥ २८ ॥

यस्य पादे भकारतकारनकारसकारा भकारी नकारयकारी च, तद् वृत्तं 'तन्वी' नाम। पञ्चसु सप्तसु हादशसु च यति:।

২৮। যাহার প্রতিপাদে মগণদ্বর, তগণ, চারিটি নগণ, লকার ও গকার থাকে, তাহাকে ''মন্তাক্রীড়া" নামক বৃত্ত বলে। এই ছন্দে আটি ও পঞ্চদশ অক্ষরে যতি হইবে।

#### तंत्रोदाहरणम्—

भ त न स भ भ न य

ऽ।।, ऽऽ।,।।।,।।ऽ, ऽऽ।,।ऽ।,।।।,।।ऽ

चन्द्रमुखी सु—न्द्रधनज्ञधना कुन्द्रसमानिश्खरदशना या

निष्कलवीणा—श्रुतिसुखवचना त्रस्तकुरङ्गतरलन्यनान्ता।

निम्मु खपीनो—नतकुचकलसा मत्तगजेन्द्रललितगितभाषा

निर्भरलीला निधुवनिवधये मुझ नरेन्द्र भवतु तव तन्वी॥

श्रीमक्तती—

## क्रीञ्चपदा भ्मी स्भी नी नी ग् भूतेन्द्रियवस्त्रषयः ॥३०॥

यस्य पारे भकारमकारमकारभकारा नकाराश्वलारो गकारश्व भवति, तदु वृत्तं 'क्रीश्वपदा' नाम । पश्वभिः पश्वभिरष्टभिः सप्तभिश्व यति:। तत्रोदाहरणम्—

২৯। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, তগণ, নগণ, সগণ, ছইটী ভগণ, নগণ ও যগণ থাকিবে, তাহাকে "তন্ত্রী" নামক বৃত্ত বলে। ইহার প্রতিপাদে পাঁচ সাত ও দাদশ অক্ষরে যতি হইবে। उत्क्रती-

# भुजङ्गविजृम्भितं मी त्नी नी र्सी ल्गी वसुरुद्रऋषयः॥ ३१॥

यस्य पार्ट मकारी तकारनकारी नकारी रेफसकारी लकार-गकारी च, तद वृत्तं 'भुजङ्गविजृिक्सितम्' नाम। अष्टिभिरेकादशिक्षः सप्तिमस्य यति:। तत्रोदाहरणभ्—

#### म म तनननर सलग

ऽ ऽ ऽ, ऽ ऽ ऽ, ऽ ऽ ।, ।।।,।।।,।।, ऽ । ऽ, ।। ऽ,।ऽ

ये सन्नडानेकानोकै—नेरतुरगकरिपरिवृतैः समं तव प्रव्रवो

युडयडालुआत्मान-स्वद्धिमुख्यपगतिभयः पतन्ति धृतायुधाः।

ते लां दृष्टा संग्रामाये नृपतिवर छपणमनस—यलन्ति दिगन्तरं

किं वा सोदुं प्रकान्ते कैंबेड्सिरिप सविषविषमं सुजङ्ग-

विज्भितम्॥

श्रव कात्यायनेनाप्यु त्तम्

ध्यानैकाग्रा दोना दृष्टि: कमलमुखि लुलितमलकं करे स्थितमाननं चिन्ताग्रक्ता श्र्न्या वृद्धि - हिंरदगतिपतितरसना तनुस्तनुतां गता। पाण्डुच्छायं चामं वक्तं मदजनि रहिस सरसां करोषि न संकथां को नामायं रम्यो व्याधि-स्तव कथय सुतनु किमिदं न खल्लसि

नातुरा ॥

- ৩০। বাহার প্রতিপাদে ভগণ, মগণ, সগণ ভগণ, চারিটি নগণ ও একটি শুক্ত থাকে, তাহাকে "ক্রোঞ্চপদা" নামক ছন্দ বলে। এই ছন্দে পাঁচ পাঁচ অক্ষরে যতি হইবে।
- ৩১। যাহার প্রতিপাদে ছুইটি মগণ, তগণ, তিনটি নগণ, রগণ সগ<sup>ণ,</sup> একটি লঘু ও একটে গুরু থাকে, তাহাকে ''ভুজঙ্গবিজ্ঞত'' বলে। এই ছ<sup>ন্দে</sup> আট, এগার ও সাত অক্ষরে যতি হুইবে।

# अपवाहकी म्नौ नौ नौ न्सी गौ नवर्तु-रसेन्द्रियाणि॥ ३२॥

यस्य पारे मकारः षस्काराः सकारो गकारी च, तटु वृत्तं 'ग्रप वाहको' नाम । नवसु, षट्सु षट्सु पञ्चसु च यतिः । तत्नोदाहरणम्—

ऽऽऽ,।।,।।।।।।,।।,।।,।।,।।,।।ऽ,ऽऽ

श्रोकगढं विपुरदहन—मस्तिकरण—यक्तललित—शिरसं रुद्रं
भूतेगं हतसुनिमख—मखिलभुवन—नितचरण—युगमीशानम्।
सर्वज्ञं व्रध्नगमन—महिपतिकत—वलयरुचिर—करमाराध्यं
तं वन्दे भवभयभिद—सिम्मतफल—वितरणगुरु—सुमया युक्तम्॥

इति क्तयः समाप्ताः ॥

### इदानीं दण्डकजातयः कथ्यन्ते — दण्डके। नौरः॥ ३३॥

यत पारे ही नकारी रेफाय सप्त भवन्ति, 'दण्डको' नाम सः। उत्कतिः षड्विंगत्वचरायाः समनन्तरं दण्डकस्य पाठात् सप्त-विंगत्यचरमेव युक्तम्। सर्व्वेषां कन्दसामेकैकाचरव्रद्धाः प्रवृत्तेः। दत्त कर्द्वे पुनरेकैक- रिफो व्रद्धाः प्रस्तारः। दण्डको नी र इति यवणात्। तत्रोदाहरणम्—

यि इहेरव।

तिद्यविजयिवीर्थ्यद्यद्यग्रीवलच्मीविरामेण रामेण संसेविते। जनकयजनभूमिसम्भूतसीमन्तिनोसीमसीतापदस्पर्यपूतात्रमे भुवननमितपादपद्माभिधानाम्बिकातीर्थयात्रागतानेकसिदाकुले॥ त्रत्र पादान्ते यति:॥

### प्रथमश्रग्डवृष्टिप्रपातः ॥ ३४ ॥

यः सप्तविंशत्यचरपादः प्रथमो दग्डकः स 'चग्डवृष्टिप्रपातो' नाम।
पूर्व्वमेवोदाइरणम् ॥

### अनाच रातमाग्डव्यास्याम् ॥ ३५ ॥

रातमाण्ड्याभ्यामृषिभग्रामन्यतास्याभिधानमेतदेव, ताभगां पुन-रन्यैव संज्ञा क्रतास्य वत्तस्य । रातमाण्ड्यग्रहणं पूजार्थम् ।

### शेषः प्रचित दृति ॥ ३६ ॥

इतश्रण्डवृष्टिप्रपातादूईं दण्डकप्रस्तारः 'प्रचित' इति संज्ञां लभते। पूर्व्वमेकैकाचरक्रमेण छन्दसां वृडिक्ता, इदानीन्तु रेफोपलचिताचरत्रयेण वृडिः। तत्रोदाहरणम्—

৩৩। এখন দণ্ডকজাতি বলা হইতেছে। বাহার প্রতিপাদে ছইটি নগণ ও সাতটী রগণ হইবে, তাহাকে "দণ্ডক" নামক বৃত্ত বলে। সকল ছন্দেরই এক এক অক্ষর বৃদ্ধি দারা প্রবৃত্তি হেতু বড় বিংশতি অক্ষর উৎক্ষতির পর দ্ওকের প্রস্তারবশতঃ ইহাতে সপ্তবিংশতি অক্ষর হইবে। 'দণ্ডকো নৌ রঃ' এই বিধান-সামর্থ্যে ইহার পর এক এক অক্ষর বৃদ্ধি দারা "প্রস্তার" কথিত হইবে।

৩৪। সাতাইশ অক্ষরবিশিষ্ট যে প্রথম দণ্ডক, তাহাকে "চণ্ড<sup>রুষ্টি</sup>-প্রপাত" বলে।

৩৫। রাত এবং মাণ্ডব্য ঋষি অন্ত বৃত্তস্থানে এই নামের (চণ্ডবৃষ্টিপ্রাপাতের) উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বৃত্তস্থলে নামান্তর ব্যবহার করিয়াছেন।

### सप्तमोऽध्यायः

१६७

खरुचिरचितसंज्ञया तिह्रशेषैरशेषै: पुन: काव्यमन्येऽपि

कुर्वन्तु वागीखराः

भवति यदि समानसंख्याचरैर्यत पादव्यवस्था ततो दण्डकः

पूज्यतेऽसी जनै: ॥

अव पादान्ते यति:॥

इति दग्छकाः समाप्ताः ॥ ७ इति स्रोभद्रहलायुधकतायां छन्दोवृत्तौ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७

৩৬। এই চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত উর্জ হইতে "দণ্ডকপ্রস্তারে"র "প্রচিত" নাম হইবে। পূর্বের্ক ছনদঃসমূহের এক এক অক্ষর বৃদ্ধির কথা বলা হইরাছে, এখন রেফোপলক্ষিত অক্ষর তিন্টি দারা ইহার বৃদ্ধি কথিত হইতেছে।

नर्थं न वधात्र नमार्थं ॥ १



### श्रष्टमोऽध्यायः

## अवानुक्तं गाया ॥ १ ॥

त्रव्र प्रास्ते नामोद्देशेन यन्नोत्तं छन्दः प्रयोगे च दृश्यते, तत् 'गाधे'ति मन्तव्यम् । (क)

तत तिष्टु भि—

कुड्मलदन्ती भृती न्गी गिन्द्रियरसाः ॥२॥

यस्य पारे भगणतगणी नगणो गकारी च भवतस्तद् वृत्तं 'कुड्मल-दन्ती' नाम गाथा। पञ्चभिः, षड्भिञ्च यतिः। तत्रोदाहरणम्

भ त नगग भ त नगग

ऽ । ।, ऽ ऽ ।, । । ।, ऽ ऽ ऽ । ।, ऽ ऽ ।, । । ।, ऽ ऽ
कुल्मलदन्ती विकटनितम्बा किन्नरकरही लघुतरमध्या ।
विम्बफलोष्ठी मृगशिश्चनित्रा मित्र भवन्तं सुख्यतु कान्ता ॥
जगत्याम—

- ১। এই ছন্দঃশাস্ত্রে যে ছন্দের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাকে 'গাথা' বলিয়া জানিবে।
- ২। বাহার প্রতিপাদে ভগণ, তগণ, নগণ, গুরুদ্বর এবং পাঁচ ও ছয় জুলুর যতি থাকে, তাহার নাম 'কুড মলদন্তী'।
- (क) नन्वतानुक्तमित्यनेन कैषां छन्दमां ग्रहणं, सर्वाखि व छन्दांसि छन्दःशास्त्रे उक्तानि! अच्यते—यदापि छन्दःशास्त्रे सञ्चांखि व छन्दांस्यकानि, तथापि प्रसारसंख्यया ग्रङ्गगाहित्या नामनिह्रें श्रेन नीक्तानि, प्रसारसंख्यया संज्ञानिह्रें श्रेन नीक्तानि, प्रसारसंख्यया संज्ञानिह्रें श्रेन नीक्तानि, प्रसारसंख्यया संज्ञानिह्रें श्रेन नीक्तानि, प्रसारसंख्यया संज्ञानिह्रें श्रेन नीक्तानि, प्रसारप्रसार्थिद्वानि समान्यादीनि इत्तानि प्रभावशस्त्रमाध्यायीपु द्रित्रीति।

# वरतनुन् जी ज्री षड्सा॥ ३॥

यस्य पादे नगणजगणी जगणरगणी च, तद् वृत्तं 'वरतनु'र्नाम षड्भिः षड्भिश्च यतिः। तत्रोदाहरणम्

2121211311 11 212121 121

श्रयि विजहीहि दृढोपगृहनं त्यज नवसङ्गमभीरुवल्लभम । अरुणकरोद्गम एष वर्त्तते वरतनु संप्रवदन्ति कुक्टाः॥

जलधरमाला म्भी स्मी समुद्रवसवः॥ ४॥

यस्य पार्ट मगण-भगणी सगण-मगणी च भवतस्तदृवृत्तं 'जलधर-माला' नाम गाया। चतुर्भिरष्टाभिश्व यतिः। तत्रोदाहरणम्-

> 5 1 1 1 1 5 5 5 5 धत्ते ग्रीभां क्रवलयदान्त्रः ग्यामा ग्रैलोत्सङ्गे जलधरमाला लीना। विद्राने खा कनकक्षतालङ्कारा क्रीडासुप्ता युवतिरिवाङ्के पत्तरः ॥

যাহার প্রতিপাদে নগণ, জগণদ্বয় ও রগণ এবং পাদান্তে যতি থাকে, সেই বুত্তের নাম 'বরতমু'।

8। যাহার প্রতিপাদে মগণ, ভগণ, সগণ ও মগণ থাকে এবং চারি ও আট অক্ষরে যতি হয়, সেই বুত্তের নাম 'জলধরমালা'।

अविश्रष्टानि तु प्रस्तारसंख्यया वक्तुमश्रकातात् गायेति सामान्यत उक्तानि । अवापि कविभि: प्रयुक्तानां केषाश्चिद हत्तानां वरतन्त्रियादिगशिवदनान्ताः संज्ञाः स्वयमेव क्रताः, प्रागुक्तानि तु पूर्वीचार्थप्रसिद्धानीति विभिषः। चैषान्तु केनापि यत्यकारेण संज्ञा न कताः, तानि गाया-संज्ञकानि बीध्यानीति॥

२२-शि

থা

13

7 9

तथा

gd:

91

## गौरी नी री ॥ ५॥

यस्य पार्दे नगणी रगणी च भवतस्तद् वृत्तं 'गौरी' नाम गाया। पादान्ते यति: । तत्नोदाहरणम् —

न नर्रन नर्

। । । । । । ऽ । ऽ ऽ । ऽ । । । । । । ऽ । ऽ ऽ । ऽ प्रणमित चरणारिवन्दद्वयं त्रिभुवननिसतस्य गौरीपतेः । सक्कदपि मनसैव यः सेवितः प्रवितरित यथेष्टमष्टी गुणान् ॥ इयमेव गौरी दग्डकात् पूर्वं मेकैकरिफट्टद्वरा नामान्तराणि लमते ॥

जलना भ्तौ न्माविन्द्रियर्षयः ॥ ६ ॥

यस्य पारे भगणतगणी नगणसगणी च भवतस्तद् वृत्तं 'ललना'-नाम्त्री गाथा। पञ्चभिः सप्तभिश्च यतिः। तत्रोदाहरणम्

भ तनसभ तनस

5-115511111155115511111115

या कुचगुर्वी सगिशिशनयना पीननितस्वा सदकरिगमना। किन्नरकण्ढी सुरुचिरदशना सा तव सीख्यं वितरतु ललना॥ श्रतिजगत्याम्—

कनकप्रमा स्जी स्जी ग्॥०॥

यस्य पार्ट सगणजगणी पुनः सगणजगणी गकारश्च, तदु वृत्तं 'कनकप्रभा' नाम गाघा। पादान्ते यतिः।

- ে। যাহার প্রতিপাদে নগণদ্ব ও রগণদ্বর এবং পাদান্তে যতি থা<sup>কে</sup>, তাহাকে 'গোরী' নামক বৃত্ত বলে।
- ৬। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, তগণ, নগণ, সগণ এবং পাঁচ ও সাত অকরে যতি থাকে, তাহাকে 'ললনা' নামক বৃত্ত বলে।

#### तवोदाइरणम्--

यस्य पादे नगणो तगणो गकारच भवति, तद् वृत्तं 'कुटिलगितं' नीम गाया। सप्तिभः षड्भिच यतिः। तत्रोदाहरणम्—

न न त त ग

।।।।।ऽऽ।ऽऽ।ऽ

ग्रधरिकसलये कान्तदन्तच्चते

हरिणिशिग्रह्यां नृत्यति भ्रूयुगम्।

प्रविमदमुचितं यिष्ठपत्तौ सता
मितिकुटिलमतेः स्यान्यहानुत्सवः॥

शक्याम्-

# वरमुन्दरी भ्जी स्नी गी॥ ६॥

यस्य पार्दे भगणजगणसगणनगणा गकारी च भवतस्तद् वृत्तं 'वरसुन्दरी' नाम गाथा। पादान्ते यति:।

গ। বাহার প্রতিপাদে দগণ, জগণ, পুনর্বার দগণ, জগণ ও একটি গুরু
 থাকে এবং পাদান্তে যতি হয়, তাহাকে 'কনকপ্রভা' বলে।

৮। যাহার প্রতিপাদে নগণদ্বর, তগণদ্বর এবং একটি গুরু এবং সাত ও ছয় অক্ষরে যতি থাকে, তাহাকে 'কুটিলগতি' বলে।

#### तत्रोदाहरणम्-

भ ज स नगग

ऽ।।।ऽ।।।ऽ।।।ऽऽ
स्वाद्गिशिरोक्ज्वलसुगन्धिजलपूर्णं
वीचिचयचञ्चलिवित्रशतपत्रम्।
इंसकलकूजितमनोहरतटान्तं

पश्य वरसुन्दरि सरीवरसुदारम्॥

## कुटिला स्भी नयी गी वेदरससमुद्राः ॥ १०॥

यस्य पादे मगणभगणनगणयगणा गकारी च भवतस्तद् वत्तं 'कुटिना' नाम गाया। चतुर्भिः षड्भियतुर्भिय यतिः। तत्रोटाहरणम—

म भ न य गग

55551111115555

श्रध्यस्थानां जनयित सुख-सुचै: कूजन् दात्रहोऽयं पिथ निचुिन तोयोपान्ते । कर्णाटस्त्री-रितकुहरित-तुल्यक्कुं दै-नीदै: कर्णट-स्वलनकुटिल मन्दावर्त्तै: ॥

ग्रष्टौ-

# यैलिशिखा भ्रौ न्भौ भ्गौ भूतरसिन्द्रिया: ॥११॥

৯। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, জগণ, সগণ, নগণ এবং ছুইটি গুরু থার্কে ও পাদান্তে যতি হয়, তাহাকে 'বরস্থন্দরী' বলে।

> । যাহার প্রতিপাদে মগণ, ভগণ, নগণ, যগণ ও তুইটি গুরু এবং চার, ছয় ও চার অক্ষরে যতি থাকে, তাহাকে 'কুটিলা' বলে। यस्य पारे भगणरगणी नगणभगणी भगणो गकार्य भवति, तदु वृत्तं 'ग्रैलिग्रिखा' नाम गाया। पञ्चभिः षड्भिः पञ्चभिय यतिः। केचित् पादान्ते यतिं पठन्ति। तत्नोदाहरणम्—

भ र न भ भग

ऽ।।ऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽ।।ऽ

शैलशिखानिकुञ्जशियतस्य हरीः श्रवणी
जीर्णां वरेण निद्धाति किपयुष्यः।
चुद्रवधापवादपरिहारिवनीतमतेस्तस्य न तावतैव लघुता हिपयूष्यभिदः॥
वरयुवतो भ्रो य्नो न्गो॥ १२॥

यस्य पारे भगणरगणी यगणनगणी नगणी गकारस भवति, तदु-वत्तं 'वरयुवती' नाम गाया। पादान्ते यतिः। तत्रोदाहरणम्

भ र य न न ग

ऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।।।।।।।ऽ

कुञ्जर-कुभ्भपीठपीनो-न्नतकुचयुगला

पार्ब्वणश्र्व्वरीश्रगर्व्वापहसुखकमला।

पीतनितस्वविस्वसंवाहनश्रियलगित
भीञ्जनराधिराज भूयात्तव वरयुवित:॥

यत्यही— यतिशायिनी सी ज्भी ज्गी ग् दिक्खराः॥ १३॥

১১। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, রগণ, নগণ, ভগণরয় ও একটি গুরু থাকে এবং ৫ম, ১১শ ও ১৬শ অক্ষরে যতি হয়, তাহাকে 'শৈলশিথা' বলে।
১২। যাহার প্রতিপাদে ভগণ, রগণ, বগণ, নগণদয় ও একটি গুরু থাকে

এবং পাদান্তে যতি হয়, তাহাকে 'বরযুবতী' নামক গাণা বলে।

यस्य पारे सगणी जगणभगणी जगणो गकारी च भवतस्तद वृत्तम् 'त्रातिशायिनी' नाम गाथा । दशिभः सप्तिभश्च यितः । तत्रोदाहरणम्

स स ज भ जगग

।। ऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽ।।।ऽ।ऽऽ

इति धौतपुरिन्ध्रमत्सरान् सरसि मज्जनेन

श्रियमाप्तवतोऽतिशायिनीसपमलाङ्गभासः।

श्रवलोक्य तदैव यादवानपरवारिराशेः

श्रिशिरतररोचिषाप्यपां तितषु मङ्तुमीषे॥

श्रवितथं न्जौ सजौ जलौ ग्॥ १४॥

यस्य पारे नगणजगणी भगणजगणी जगणलकारी गकारश्व भवति, तद् वृत्तं 'श्रवितयं' नाम गाथा। पादान्ते यति:। तत्नोदा-इरणम्—

न ज भ ज ज लग

। । । । ऽ । ऽ । । । ऽ । । ऽ । । ऽ । । ऽ । युतिपरिपूतवक्कमितिसुन्दरवाग्विभवं तमिखलजैमिनीयसतसागरपारगतम् । युवितयव्रक्तविप्रजनपूजितपाद्युगं

पितरमहं नमामि वहुरूपसुदारमित्म् ॥ विविन्द्रियससुद्राश्चेत् कोकिलकास् ॥ १५॥

১৩। যাহার প্রতিপাদ সগণ্দর, জগণ, ভগণ, জগণ ও গুরুবর্ণদ্ব দারা প্রথিত, তাহাকে 'অতিশারিনী' বলে। এই ছন্দে ১০ ও ৭ অক্ষরে যতিনির্ম। ১৪। যাহার প্রতিপাদে নগণ, জগণ, ভগণ, জগণদ্বর, একটী লঘু ও একটি শুরু থাকে এবং পাদাস্তে যতি হয়, তাহাকে 'অবিতথ' নামক গাথা বলে। यस्य पादे पूर्व्वोत्ता गणा भवन्ति श्रष्टाभिः पञ्चभियतुर्भिय यतिर्भवति, तद् वृत्तं 'कोकिलकं' नामं गाया। तत्रोदाइरण्म्—

11115151115115111

नवसत्त्वतारपुष्प-मधुनिष्कलकग्छतया
मधुरतरस्वरेण परिकूजित कोकिलकः ।
प्रथमककारविद्व-वचनैर्धनलुब्धमतेस्तव गमनस्य भङ्गमिव सम्प्रति कर्त्तुमनाः ॥

धृती-

विबुधप्रिया र्मी जी भ्री वसुदिशः॥ १६॥

यस्य पारे रगणसगणी जगणी भगणरगणी च भवतस्तद् वृत्तं 'विबुधिप्रया' नाम गाथा। अष्टाभिद्धिभिश्च यति:। तत्नोदाहरणम्—

ऽ।ऽ।।ऽ।ऽ।।ऽ।ऽ।।।ऽ।ऽ। कुन्दकुड्मलकोमल-द्युतिदन्तपङ् क्तिविराजिता इंसगद्गदवादिनी वनिता भवेदिवुधप्रिया। पीनतङ्गपयोधर-दयभारमन्यरगामिनी

नेत्रकान्तिविनिर्ज्जितयवणावतंसितकैरवा॥ नाराचकं नी री री॥ १९॥

यस्य पार्दे नगणी रगणाञ्चलारी भवन्ति, तदु वृत्तं 'नाराचकं' नाम

১৫। যাহার প্রতিপাদে পূর্ব্বোক্ত গণসকল (১৪ স্থত্তের) এবং **আট,** অঁরোদশ ও সতের অক্ষরে যতি থাকে, সেই গাথাকে 'কোকিলক' বলে।

১৬। বাহার প্রতিপাদে রগণ, দগণ, জগণন্বর, ভগণ ও রগণ থাকে এবং আট ও আঠার অক্ষরে যতি হয়, তাহাকে 'বিব্ধপ্রিয়া বলিয়া জানিবে। गाथा। दग्रभिरष्टाभिश्व यति:। केचित् पादान्ते केवलं यति-मिक्कन्ति। तत्नोदाहरणम्

य म न स र र ग

। ६६६ ६ ६ । ।।।।६८।६६।६६ त्रिया जुष्टं दिन्यः सपटहरवे रन्तितं पुष्पवर्षे-वेपुष्टश्चेद्यस्य चणस्रषिगणः स्तूयमानं निरीय। प्रकाशेनाकाशे दिनकरकरान् विचिपद्विस्मिताचै-नेरेन्द्रं रोपेन्द्रं वपुरथ विश्वदाम वीचाम्बभूवे॥

कती-

तत्रोदाहरणम्

## गणिवदना न्जी भ्जी ज् जरी मद्रदिशः॥ १८॥

১৭। যাহার প্রতিপাদে নগণদ্ব, রগণচতুইর এবং ১০ম ও ১৮শ অকরে যতি হয়, তাহাকে 'নারাচক' বলে।

১৮। যাহার প্রতিপাদে যগণ, মগণ, নগণ, সগণ, রগণদ্বয় ও ছুইটি <sup>গুরু</sup> থাকে, ছয়, বার এবং উনিশ অক্ষরে যতি হয়, তাহার নাম 'বিক্সিতা'। यस्य पारे नगणजगणी भगणो जगणास्त्रयो रगण्य भवति, तदु-वृत्तं 'ग्रिगवदना' नाम गाथा। एकाद्ग्रिभदेग्रिभय यतिः। पश्चका-वलीति केचित्। तत्रोदाहरणम्—

न ज भ ज ज ज र

1 1115151 1 1 5 1151151515

तुरगश्रताकुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजनाः प्रमिश्रतम् प्रतिपयं मिश्रतस्य स्थां महीस्ता । परिचलतो बलानुजबलस्य पुरः सततं ध्रतिश्रय- स्थितिगतिश्रयो जलनिधेश्व तदाभवदन्तरं महत्॥

एवमादीनि वृत्तानि कोटिशः प्रस्तारेषु महाकविष्रयोगेषु च दृश्यन्ते। विशेषसंज्ञाभावात्तानि शास्त्रकारेण नामनिर्देशं क्रत्वा नोक्तानि, तानि गाथा शब्देन कथ्यन्ते।

ददानीं प्रस्तारादीन् प्रत्ययानुपक्रमते । तत्र गायत्रादिप्रस्तार-सिद्यर्थमेकाचरप्रस्तारपूर्व्वकं द्वयचरप्रस्तारं स्वद्येना ह्यः।—

১৯। যাহার প্রতিপাদে নগণ, জগণ, ভগণ, জগণত্র ও রগণ এবং একাদশ ও দশন অক্ষরে যতি থাকে, তাহার নাম 'শশিবদনা'। কেহ কেহ উহার নাম 'পঞ্চকাবলী' বলিয়া থাকেন।

तथाच प्रसारीपक्रमे इत्तरवाकरे भट्टकेटार:-

"प्रसारो नष्टमुद्दिष्टमेकद्यादिलगिक्या। संख्यानमञ्जयोगय षडेते प्रत्ययाः सृताः॥"

प्रथमं द्वारश्चोकमाइ — प्रसार द्वयादि। द्वाराणि श्रस्ति — (१) प्रसार:, (२) नष्टम्, (३) उद्दिष्टम्, (४) एकद्वादिलगिकया, (६) मंख्यानम्, (६) श्रध्योगः। एते प्रसारादिक्षाः धट् प्रत्ययाः कथिताः।

২৩-পি

प्रसारी भेदरचना, श्रादिण्ब्देन नष्टादीनां परिग्रहः, कृन्दमां भेदादिप्रत्यायकत्वात्
 प्रत्ययाः।

### विकी ग्ली ॥ २०॥

उपरिष्टाद् गकारं लिखिलाधस्तामकारं विन्यसेदित्येकाचरप्रस्तारः। तस्य द्विकलाद् द्वी ग्ली द्विकी स्थापयेत्। द्वे त्रावृत्ती प्रमाणमनयोरिति द्विती। "संस्थाया त्रतिग्रदन्तायाः क"न्निति कन्प्रत्ययः। तत्व

> "पादे सर्व्वगुरावाद्याद्वष्ठं त्यस्य गुरीरधः। यथोपरि तथा ग्रेषं सूत्रः कुर्व्यादसुं विधिन्॥"

प्रसारमाह-पार मर्वगुराविति। मर्ज्ञगुरी पार्द स्राद्यात् गुरोरधः लघुं सस्य यद्या खप्रितया ग्रेषं कुर्यात्। भृयोभृयः स्रमुं विधिं कुर्यात्।

> "जने द्वाद गुरूनेव यावत् सर्व्वलवुर्भवेत्। प्रसारोऽयं समाख्यातन्कन्दोविच्छित्तिवेदिभि: ॥"

कन इति । कने पश्चाट्ने गुरून् एव दयात्, तावत् यावत् सर्वे लघुर्भवेत् । प्रसायिते इति प्रसारः, वर्णानां विसारः न्यासः समाख्यातः कथितः । कैः ? छन्दीविच्छित्तिवैदिभिः पिछन्तेरिति श्रेषः ।

भय प्रचारस्थापनप्रक्रमः कथ्यते। यथाच प्रधमतः उव्यासंज्ञान्तर्गतस्य एकाचरस्य श्रीकृत्यमः प्रचारः विद्यार्थिनां सुखबोधार्थः "लघुं न्यस्य गुरोर्धः" तथा "उने द्याद गृहनैव" इत्यादिनियमानुमारीण प्रदर्श्यते :—

| ( | 3 | ) गग | ग ग | 1 ( | ( समवृत्तम् ) |
|---|---|------|-----|-----|---------------|
|---|---|------|-----|-----|---------------|

(१) गगगल।

(२) लगगग।

(१०) लगगल।

(१) गलगगा

(११) गलगल। (अईसमहत्तम्)

(४) ल ल ग ग।

(१२) ललगल।

(५) गगलग।

(१३) गगलला

(६) लगलग। (अईसमहत्तम)

(१४) लगलला

(७) गललग।

(१५) गललल।

(६) लललगा

(१६) ल ल ल ल। (समहत्तम्)

रकाचरक्दिस समहत्तसंख्या २। समगुणिताईनमहत्तसंख्या ४। अर्डसमगुणित विषमहत्तसंख्या १६। अतः चाङ्गिकरीत्या ४—२ = गुडाईसमहत्तसंख्या। १६—४ =१२ गुडुविषमसंख्या। २ समहत्तसंख्या। दाचरादिष्यियेवं वीड्यम्।

### गकारं ततोऽधस्ताल्लकारं लिखिला विस्पष्टार्थमधस्तिर्थ्यग्रेखां द्यात्, अधस्ताच पूर्व्ववदु गकारलकारी स्थापयेत्। अत किं कर्त्तव्यमित्याच ।—

২০। প্রস্থার "দ্বিকে। শ্লে" ইত্যাদি স্ত্রচত্তুইর দ্বারা প্রস্তার নির্মপণ করিতেছেন। প্রথমতঃ একাক্ষর ছন্দের প্রস্তার-প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—একাক্ষর প্রস্তারে উপরিভাগে গকার এবং নিয়ভাগে লকার স্থাপন করিতে হয়। দ্বাক্ষর প্রস্তারবিবরে প্রথমতঃ এই গকার ও তাহার নিয়ে লকার লিখিয়া, একটি রেখা প্রদান করিতে হয়; পরে ঐ রেখার নিয়ে প্রথমে গকার লিখিয়া, তাহার নিয়ে লকার লিখিবে। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, "নিশ্রো চ" (২১) স্ত্রের মর্থে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

| समहत्तसं ख्या  |    | समगुणिताईसमसं ख्या | भई समगुणितविषमसं ख्या                                    |  |
|----------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------|--|
| हाचरच्छन्दसि   | 8  | ₹€                 | २५६                                                      |  |
| त्राचरच्चन्दिष | _  | (1)                | 8.56                                                     |  |
| चतुरचरक्दिस    | १६ | र४६                | €₹₹₹€                                                    |  |
| पञ्चाचर कन्द स | ३२ | १०२४               | 808=10€                                                  |  |
| षड़वरऋन्दसि    | €8 | 8०६६               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |  |
|                |    |                    | सप्ताचरादिषयोव' बोडव्यम्।                                |  |

पूर्वोक्तैका चरक्कन्दःकथितनियमवत् त्राङ्गिक हरणनियमानुसारेण समहत्तग्रुदाई समहत्त-ग्रज्जविषमवत्तसंख्या प्रदर्शते—

| 131.10.10       |              |                   |                |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
|                 | समहत्तसंख्या | गुडाईसमसं ख्या    | गुइविषमसं ख्या |
| दाचरऋन्दिस      | 8            | १२                | 989            |
| ताचरक्त्सि      | E            | 4.€               | ४.१२           |
| चतुरचरच्छन्टिस  | 16           | २४०               | (४२८०          |
| पञ्चाचरच्छन्टसि | 25           | 533               | २०४५५५२        |
| पड़चरच्छन्दसि   | €8           | ४०३३              | २६००३१६०       |
| DELE JAN 171    | एवं सप्राचा  | ाटिष वेदितव्यम् । |                |

अत याङ्गिकसङ्गतो यथा—समहत्तसंख्या × समहत्तसंख्या = अईसमहत्तसंख्या। अर्डसमहत्तसंख्या + अर्डसमहत्तसंख्या = विषमहत्तसंख्या। तत: अर्डसमहत्तसंख्या—

### मिश्री च॥ २१॥

यार्थ: । द्वितीयाचरप्रस्तारं दर्भयति । चकारः पूर्विप्रस्तारसमुक्तः यार्थ: । द्वितीयाचरप्रानेषु मित्री ग्ली विन्यसेत् । गकारो गकारेण संश्लिष्टो मित्र उच्यते, लकराश्व लकारेण । मित्राविति गकारलकाराभ्यां प्रत्येकमिसस्बध्यते, 'द्वन्दात् परो यः सूयते' दति न्यायात् । ततश्व प्रयमायामावृत्ती गकारी मित्री स्थापयेत्, द्वितीयायां लकाराविति । ततो मध्ये रेखामपनयेत् । एवं चतुःप्रकारो द्वाचरप्रस्तारो भवति । तद् यथा—गौ, ल्गौ, ग्लौ, लाविति ।

ददानीं द्वाचरप्रस्तारपूर्व्वकमिकैकाचरव्रद्वा त्राचरादिप्रसारं दर्भयितुमाह—

समहत्तसंख्या = गुड्ढाईसमहत्तसंख्या । विषमहत्तसंख्या — च्राईसमहत्तसंख्या = गुड्डिष्म संख्या । एतत् तु एकाचरच्छन्ट्सि समार्डसमविषमादिसंख्यानिरूपणे द्रष्टव्यम् ।

पिङ्गलग्रस्ये तु ''दिकौ खाविति" चतुर्भिः मृतेः मृतकारः प्रसाराख्यं प्रत्ययमारः । एतेषां मृताणाम्ये उदाहरणेण विषदीक्षियते :—

एकाचरप्रसार:।

१। गा

एकाचरप्रसारं हिभागेन छपर्धुपरि संस्थाप्य तथोरन्तरे रेखां दद्यात्। ततः प्रथमभागे हितीयाचरस्थाने सकारं दितीयभागे हितीयाचरस्थाने सकारं दद्यात्। ततः गुणनप्रधातुसरिष प्रगुख रेखाम् अपनयेत्। एतेन चतःप्रकारो द्वाचरप्रसारो भवति, यथा —

प्रथमभाग: 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ ell \end{pmatrix} + 1 \\ \hline { galaxian} + ell \\ { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ \hline { galaxian} + ell \\ {$$

उक्तनियमेन द्वाचरप्रसारं दिधा संख्याय अष्टप्रकारस्त्राचरप्रसारः, तथा वाचरप्रसारं दिधा स्थापियता द्वाविक्षां दिधा स्थापियता द्वाविक्षां प्रकारः प्रसाचरप्रसारः, तथा पञ्चाचरप्रसारं दिधा स्थापियता द्वाविक्षां प्रकारः प्रसाचरप्रसारः, तथा पञ्चाचरप्रसारं दिधा संख्याय चतुःषष्टि-प्रकारः वड्वरप्रसारे स्थाते। एवं सप्ताचरादिप्रसारः ज्ञीयाः।

### पृथग्ला मिश्राः॥ २२॥

द्वाचरप्रस्तारस्य पूर्वन्यायेन दिनं रेखाविभन्नं स्थापियला ढतीया-सरस्थानेषु प्रथमावृत्ती गकारा मित्रा दातव्याः, द्वितीयावृत्ती लकारा मित्राः, ततो मध्ये रेखामपनयेत्। एवं विकप्रस्तारः सिध्यति। पृथ-गिति विजातीयसंसर्गमाइ। तेन प्रथमायामावृत्ती न लकारप्रवेशः, द्वितीयायां न गकारस्य। एवं विकप्रस्तारं द्विः स्थापियला पृथक् ग्ला मित्रा दातव्याः। द्वित चतुरचरप्रस्तारः। एवं तत्पूर्व्वकः पञ्चाचरप्रस्तारस्तयेव तत्पूर्व्वकः षड्चरो गायन्तीसमवृत्तप्रस्तारः। उण्णिगादीनामप्ये कैनाचरव्रद्वा एवमेव न्यायः। तवेदं स्वं वाच-रात् प्रसृति पुनः पुनरावर्त्तनीयं यावदिभमतः प्रस्तारः॥

২)। পূর্ব্বেক্থিত নির্মাল্নারে গ ও ল গুই ভাগে স্থাপিত হইলে প্রথম ভাগের দ্বিতীয়াক্ষর-স্থানে গ এবং দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয়াক্ষর-স্থানে ল স্থাপন করিতে হইবে। তদনন্তর প্রথম ভাগের দ্বিতীয়াক্ষরস্থানস্থ গকারের সহিত প্রথম ভাগ মিশ্রিত করিলে গ গ ও ল গ এই গুই প্রকার হইবে এবং দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয়াক্ষরস্থানস্থ লকারের সহিত দ্বিতীয় ভাগ মিশ্রিত করিলে গ ল ও ল ল এই গুই প্রকার হইবে। স্কৃতরাং দ্বাক্ষর প্রস্তার চারি প্রকার হইবে। যথা—গ গ, ল গ, গ ল, ল ল। (এই সকল বিষয় টিপ্পনীতে

> 2 0 8

বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে )।

ब-ती

T-

नेषा

भागे रिष

सार

MT

तारी

২২। পূর্ব্ববং দ্বাক্ষর প্রস্তার ছইভাগে স্থাপনপূর্ব্বক প্রথম ভাগের তৃতীয়াক্ষরস্থানে গকার প্রদান করিয়া, তাহার সহিত প্রথম ভাগ মিশ্রিত করিবে; এবং
দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয়াক্ষর-স্থানে লকার প্রদান করিয়া তাহার সহিত
দ্বিতীয়ভাগ মিশ্রিত করিবে। এইরূপে আট প্রকার ত্রাক্ষর প্রস্তার দিদ্দ
হইয়া থাকে। প্রস্তার্বিষয়ে প্রথম ভাগের শেষস্থিত গকার দ্বিতীয় ভাগের
মধ্যে প্রবেশ করিবে না এবং দ্বিতীয় ভাগের শেষস্থিত লকারও প্রথমভাগের
মধ্যে প্রবেশ করিবে না — এইরূপ ত্রাক্ষর প্রস্তার ছই ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক,
প্রথম ভাগের চতুর্থ অক্ষরস্থানে গকার এবং দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অক্ষরস্থানে

### वसवस्त्रिकाः ॥ २३ ॥

एवं पूर्वोक्ते त्राचरप्रस्तारे यष्टौ तिका जायन्ते, ते च मकारा-दयः प्रास्तादौ कथिता एव । प्रदर्भनार्थचैतत् । तेन षोड्य चतुष्का दातिंग्रत् पञ्चका भवन्ति । एवं चतुःषष्टिर्गायचीसमहत्तानि सर्व-गुर्वादिसर्वे चयुन्तानि भवन्ति । दिगुणोत्तरमुणिगादीनामैकैका-चराधिकात् । विस्पष्टार्थमिदं स्त्वं, प्रस्तारादेव संस्थापरिक्कित्तेः ॥

## लर्द्ध ॥ २४ ॥

यदैवं विजिज्ञासित गायस्त्रां समवृत्तं षष्ठं कीष्ट्यमिति ? तदा तमेव षट्संख्याविशेषमर्षयेत्, तस्मिन्नर्षोक्तते लघुरेको लच्चाते, तं भूमी विन्यसेत्। ददानीमविश्रष्टा त्रिसंख्या विषमत्वादर्षयितुं न शक्यते। तत्र किं कर्त्तव्यमित्याह—

লকার স্থাপন করিয়া মিশ্রিত করিলে যোল প্রকার চতুরক্ষর প্রস্তার হইবে।
এইরূপে চতুরক্ষর প্রস্তার ছই ভাগে স্থাপন করিলে ৩২ প্রকার পঞ্চাক্ষর প্রস্তার
হইবে। পঞ্চাক্ষর প্রস্তার ছইভাগে স্থাপন করিলে ৬৪ প্রকার বড়ক্ষর প্রস্তার
হইবে। একাক্ষর প্রস্তার ইইতে বড়ক্ষর পর্যান্ত যে প্রস্তার-সংখ্যা প্রদত্ত হইল,
ইহা সময়ত্ত প্রস্তারসংখ্যা। সপ্তাক্ষরাদি সম্বন্ধে প্রস্তারনিয়ম এইরূপই জানিবে।

২৩। পূর্ব্বোক্ত ত্রাক্ষর প্রস্তারে আটটী "ত্রিকা" (মকারাদিগণ) হইয়া থাকে। এই সকল "গণ" গ্রন্থারস্তে "ধী প্রীন্ত্রীম্" ইত্যাদি আটটী স্থত্রের দারা স্থ্রকার বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপে চতুরক্ষর প্রস্তারে সর্ব্বস্তর্বাদি সর্ব্বলম্বন্ত ১৬টি চতুকা, এবং পঞ্চাক্ষর প্রস্তারে ৩২টা পঞ্চকা, এবং বড়ক্ষর প্রস্তারে চতুঃষষ্টি সমন্বত্তসংখ্যা হইবে। এক এক অক্ষর বৃদ্ধির সহিত প্রস্তার-সংখ্যা দিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এইরূপ সপ্তাক্ষর ছন্দের প্রস্তারাম্বসারে ১২৮ সমন্বত্তসংখ্যা হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তারনিয়্নাম্ব্রারে প্রস্তারসংখ্যাজ্ঞান হর বলিয়া এই স্ত্র সপ্তর্গার্

২৪। গায়ত্রীচ্ছদের সমরুতান্তর্গত ষষ্ঠ ভেদ কীদৃশ ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর্গ লিথিত হইতেছে। প্রথমত, ঐ ষষ্ঠ ভেদসংখ্যা ৮কে ২ দ্বারা ভাগ করিবে,

## सैकी ग्॥ २५॥

श्रद्धं द्रत्यनुवर्त्तते । विषमसंख्यायामेकमधिकं निचिष्य तंतीऽर्द्धयेत्, तत्ने को गकारो लभ्यते, तं पूर्व्यल्यासकारात् परं स्थापयेत् ।
ततो हिसंख्याविष्यते, पुनस्तामद्वेयेत्, तत्वैकलकारं दद्यात् ।
तत्वैकसंख्याविष्यते. तत्न तावत् 'सैके गि'ति लच्चणमावर्त्तनीय'
यावद् वृत्ताचराणि षट् पूर्थन्ते । एवं गायत्वाां समवृत्तषष्ठं सिद्धम् ।
एवं संख्यान्तरेऽिष योच्यम् । उद्दिष्टवृत्तस्य संख्यापरिचानार्थमाइ—

## प्रतिलोमगु[ग]गं दिलीदाम् ॥ २६ ॥

২৫। বিষন সংখ্যাতে এক বোগ করিয়া, তাহাকে ছই ভাগ করিবে;
পরে পূর্ব্ব স্থ্রে লব্ধ লকারের পর গকার স্থাপন করিবে। তাহার পর
অবশিষ্ট ২ সংখ্যাকে ছই ভাগ করিয়া লকার স্থাপন করিবে। এখন অবশিষ্ট
১ সংখ্যার সহিত ১ যোগ করিয়া তাহাকে ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া, গকার
স্থাপন করিবে। এইরূপে যতক্ষণ পর্যান্ত ষড়ক্ষর পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ অবশিষ্ট
বিষম সংখ্যা ১এর সহিত ১ যোগ করিয়া তাহাকে ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া,
গকার স্থাপন করিবে। স্থতরাং ষড়ক্ষরছেন্দের ষষ্ঠভেদ "ল গ ল" "গ গ গ"
ছইবে। অন্তত্ত্ব এইরূপ জানিবে।

वृत्ताचराणि प्रातिलोम्येन समाप्यन्ते। तत्र याः संख्या निष्यद्यन्ते तावृतियं 'तद्वत्त'मिति। तत्र विशेषमाइ —

### ततीऽप्येकं जह्यात्॥ २०॥

पूर्वोक्ते कर्मणि क्रियमाणि यदि सा संख्या गकारस्थानमापद्यते तदा तां द्विगुणियत्वा ततः संख्यासमुदायादेकं त्यजित्, ततः पूर्वोक्तं कर्मा कुर्यात्। ततः परिपूर्णत्वात्तद्दृत्तसंख्या सिध्यति। प्रस्ताराद्दृत्वना वृत्तसंख्यापरिज्ञानमाइ—

: ৬। যে বৃত্তের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বৃত্তের গণ স্থাপন করিতে হইবে। যথা—ষড়ক্ষর গায়ত্রীচ্ছন্দের "তন্তুমধ্যা" নামক বৃত্ত কত সংখ্যক ভেদের অন্তর্গত ?—এইরূপ প্রশ্নে প্রথমত: "তন্তুমধ্যা তৌ" স্থ্রান্তুদারে তগণ যগণ পাওরা যায়—গণযুক্ত লক্ষণ যথা –

 उ

 ऽ ऽ । । ऽ ऽ

 গ গ ল ল গ গ

 १ ৪ २ >

এখন তৃতীয় স্থানস্থিত লকারকে অপেক্ষা করিরা চতুর্থ স্থানস্থিত লকার অস্তানকার, এই অস্তা লকারের নিমে ১ স্থাপন করিবে, পরে ঐ সংখ্যাকে দিগুণ করিয়া প্রতিলোমক্রমে তৎপূর্ব্ব লকারের নিমে স্থাপন করিবে, পরে ঐ ২ সংখ্যাকে দিগুণ করিয়া তৎপূর্ব্বে গকারের নিমে স্থাপন করিবে, পরে ঐ ৪ সংখ্যাকে দিগুণ করিয়া তাহা হইতে "একং জহ্থাৎ" স্ত্রান্ত্রসারে ১ বাদ দিরা তৎপূর্ব্ব গকারের নিমে ৭ স্থাপন করিবে, পরে সমুদ্র সংখ্যা অর্থাৎ ১+২+৪ + ৭ যোগ করিয়া যে ১৪ সংখ্যা হইবে, তাহা হইতেও "একং জহ্থাৎ" স্ত্রান্ত্রসারে ১ বাদ দিতে হইবে; স্কৃতরাং গ গ ল ল গ গ পাওয়া গেল। ইহাই ১৩ সংখ্যক ভেদ হইবে। এইরূপ সর্ব্বত।

২৭। এই স্থত্তের ভাবার্থ পূর্ব্বস্থতে বলা হইরাছে, তথাপি বিষ্ণা<sup>র্ধি</sup> বুন্দের স্থথবোধহেতৃ স্পষ্টরূপ বলা হইতেছে। পূর্ব্বস্থতামুসারে <mark>অস্ত্র্য</mark>

## हिरहें ॥ २८॥

श्रपनीते इत्यध्याहारः । यदा जिन्नासेत षड्चरे च्छन्दिस कित वत्तानि भवन्तीति ? तदा तां छन्दोऽचरसंख्यां भूमी स्थापित्वा ततोऽर्षमपनयेत् । तिस्मन्नपनीते हो लभ्येते । ततस्तां हिसंख्यां भूमी पृथक् प्रस्तारयेत् । ततः शेषास्त्रयोऽचरसंख्यायां भवन्ति । तेषामर्ष-यितुमश्रकात्वात् किं कर्त्तव्यमित्याहः—

### क्षे ग्रन्यम् ॥ २६॥

विषमसंख्यातो रूपमपनयेत्, तिस्मनपनीते श्र्न्यं लभ्यते। तत् पूर्व्यल्याया दिसंख्याया अधस्तात् स्थापयेत्, ततो दिसंख्या अविषयते, ततोऽर्देऽपनीते पुनिर्देशंख्या लभ्यते, तां श्र्न्याधस्तात् स्थापयेत्, ततो रूपे श्र्न्यं लभ्यते, तिहसंख्याया अधस्तात् स्थापयेत्। ततः किं कर्त्तव्य-मित्याच्य-

লকারের অধঃস্থান হইতে শেষ গকারের অধঃস্থান পর্য্যন্ত প্রতিলোমক্রমে ১ আদি সংখ্যা দিগুণ করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সমস্ত সংখ্যা যোগ দিয়া তাহা হইতে ১ বাদ দিলেই বুত্তসংখ্যা পাওয়া যাইবে।

২৮।২৯। বড়ক্ষর ছন্দে সমনুত্রসংখ্যা কত হইবে ? এইরূপ প্রশাের উত্তর
২৮।২৯।০০।০১। স্থ্র দারা গ্রন্থকার সমাধান করিতেছেন। বড়ক্ষরছন্দের
অঙ্কসংখ্যা ৬, ঐ ৬কে তুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, "দ্বির্দ্ধে" এই স্থ্রোম্নারে
প্রথমার্দ্ধিয়ান ২ সংখ্যা ধরিয়া লইবে। ঐ ২ সংখ্যাকে পৃথক্ ভাবে রাখিবে।
অপর যে অর্দ্ধ ছিল, তাহার অঙ্কসংখ্যা ৩, উহা বিষমসংখ্যা; স্থতরাং ভাগবােগ্য
নহে। এখন ঐ ৩ সংখ্যা-সম্বন্ধে কি করিতে হইবে—২৯ স্ত্র দারা তাহারই
ব্যবস্থা হইতেছে। বিষম সংখ্যা হইতে রূপ অর্থাৎ এক অপনয়ন করিবে,
অর্থাৎ বিয়ের্যাণ করিবে। এক বিয়ের্যাণ করিলেই "রূপে শৃত্তম্শ স্ত্রাম্নারে
শৃত্ত ধরিয়া লইতে হইবে। এই শৃত্যকে পূর্দ্ধস্ত্রলব্ধ ২ সংখ্যার নিম্নে স্থাপন
করিবে। যে বিষম সংখ্যা ৩ হইতে "রূপে শৃত্তম্শ স্ত্রাম্নারে ১ বাদ দিয়া
শৃত্য ধরা হইরাছিল,—সেই তিন সংখ্যার ২ অবশিষ্ট আছে। এই ২ সংখ্যাকে হই
ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগের মস্থানে "দ্বির্দ্ধে" স্থ্রাম্নারে ২ লাভ ইইল।

२8-नि

14

ó

à-

IJ.

## हि: ग्रुन्ये ॥ ३० ॥

शून्यस्थाने दिरावृत्तिं कुर्यात्। तत्र निराकाराया श्रावृत्ते-रसम्भवात् प्रथमातिक्रमे कारणाभावादेकसंख्या लभ्यते, तां शून्यस्थानं स्थापियत्वा दिगुणयेत्। ततो द्दी भवतः। तस्योपिरष्टादर्षस्थानं दिसंख्याङ्कम्, तदपनीय तस्य स्थाने तं दिसंख्याङ्कं स्थापयेत्॥ श्रनन्तरिमदं कर्त्तव्यमित्याद्व—

## तावदर्दे तद्गुणितम् ॥ ३१ ॥

यदर्षस्थाने स्थितं संस्थाजातं तत्तावद् गुणितं कुर्यात्। एतदुत्तं भवित, स्वसंस्थयेव गुणियत्यमिति। ततो ही हाभ्यां गुणिती चलारो भवित्तः। तेषासुपरिष्टाच्छूत्यस्थानं, तत्र तानारोपयेत्। यनत्तरं हिः शून्य इति हिगुणिता यष्टी भवित्तः, तानप्यर्षस्थाने निधाय तावद् गुणितान् कुर्य्यात्। ततोऽष्टावष्टाभिगुं णितायतुः पष्टिः भवित्तः गायचीसमद्यत्तानि। यननेव न्यायेनाष्टाविंग्रत्यधिक्रमतः सृण्यिहः। षट्पञ्चाग्रद्धिके हे ग्रते यनुष्टुभः। हादग्रोत्तराणि पञ्च ग्रतानि वहस्त्याः। चतुर्व्विंग्रत्यधिकं सहस्रं पङ्कोः। यष्टचलारिंगर्रधिके हे सहस्रे तिष्टुभः। षस्वत्यधिकानि चलारि सहस्राणि जगत्याः। एवमितच्छन्दसां गायच्यादिकत्यादोनाञ्च द्रष्टव्यम्॥

এই ছইকে ২ সংখ্যার নিয়ে যে শৃশু স্থাপন করা হইরাছিল,—সেই শৃশুের নিয়ে স্থাপন করিতে হইবে। এখন অবশিষ্ট আছে ১ এই ১ বিষম সংখ্যা; স্থাতরাই "রূপে শৃশুন্" স্থান্থনারে ১ বাদ দেওরার শৃশুলাভ লইল। এই শৃশু সর্বনিয়ে স্থাপন করিতে হইবে। অতঃপর যাহা কর্ত্ব্য, ৩০ ও ৩১ স্ত্ত্রের অম্বাদে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৩০।৩১। শৃত্যের গুণ হয় না বলিরা তাহার স্থানে ল ধরিয়া লইতে হইবে। সর্বাধঃস্থিত শৃত্য-স্থানে ১ সংখ্যা স্থাপন করিয়া,—"দ্বিঃ শৃত্যে" এই স্ক্রান্ত্যারে তাহাকে ২ দারা গুণ করিবে, অর্থাৎ ১×২=২। এই ২ সংখ্যাকে তদ্ধস্থানে স্থাপন করিয়া—"তাবদর্দ্ধে তদ্গুণিতং" এই স্কার্থ

# दिद<sup>ू</sup>रानं तदन्तानाम् ॥ ३२ ॥

गायत्त्रादिवृत्तसंख्याजातं दिगुणीक्तत्य द्वाभ्यामूनं कुर्यात्, तत् तदन्तानां परिमाणं भवति, यस्य छन्दसः संख्या दिगुणिता तत्पर्यः -न्तानां पूर्वोषामेकाचरप्रभृतीनां वृत्तसंख्या भवतीत्यर्थः॥

সারে ২ সংখ্যা দারা গুণ করিবে, অর্থাৎ ২×২=৪। এই ৪ সংখ্যাকে তহুপরিস্থ শৃত্যস্থানে স্থাপন করিয়া "দিঃ শৃত্য" এই স্থান্ত্রসারে পুনর্কার ২ দারা গুণ করিবে, অর্থাৎ ৪×২=৮। এই ৮ সংখ্যাকে তহুপরিস্থিত অর্দ্ধস্থানে স্থাপন করিয়া ৮ সংখ্যা দারা গুণ করিবে, অর্থাৎ ৮×৮=৬৪। এইরূপে উফিক্-চ্ছেন্দের ১২৮, অনুষ্ঠুভের ২৫৬, বুহতীর ৫১২, পঙ্ক্তির ১২০৪, ত্রিষ্ঠুভের ২০৪৮, জগতীর ৪০৯৬ সমত্বত্ত সংখ্যা হইবে। অহ্যত্ত্রও এইরূপে নির্ণয় করিতে ইইবে।

#### এই স্থাপন-প্রকার অর্থের সহিত মিলাইবে।

২৮ ও ২৯ স্থতের স্থাপন— প্রকার।

नं

नं

ন-

तौ

1-

₹-

的流

7

CH

0

"

250

৩০ ও ৩১ স্থত্তের স্থাপন— প্রকার।

| অৰ্দ্ধস্থান- | ? |
|--------------|---|
| শৃত্যস্থান   | o |
| অৰ্দ্ধহান-   | २ |
| শৃত্যস্থান   |   |

৩২। একাক্ষরাদি যড়ক্ষর পর্য্যন্ত সমস্বৃত্ত সংখ্যার যোগকল কত? এই প্রশের উত্তর—

গারত্রাদি সমন্তসংখ্যাজাত অদ্ধকে দ্বিগুণ করিয়া তাহা হইতে ২ বাদ দিতে হইবে। এইরূপেই প্রশ্নের উত্তর হইয়া থাকে। বে ছন্দের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া তাহা হইতে ২ বাদ দিবে, একাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ছন্দঃ পর্যান্ত তত সংখ্যা হইবে। যথা ষড়ক্ষর বৃত্তসংখ্যা ৬৪×২=১২৮ – ২=১২৬ একাক্ষর হইতে ষড়ক্ষর পর্যান্ত সমন্ত-সংখ্যা এইরূপ সর্বত্র।

## परेगा पूर्वस् ॥ ३३॥

तदेतच्छन्दोव्रत्तसंख्याजातं, हिगुणितं पूर्णमेव स्थापितव्यं न हानम्। परे च्छन्दिस जिज्ञासिते तत् संख्याजातं हिगुणितं परस्य छन्दसो वृत्तानां संख्या भवति। तद् यथा—चतुःषष्टिगायचीसम् वृत्तानां संख्या हिगुणिता सती परस्या उण्णिहः समवृत्तसंख्याष्टाविष्याव्यधिकारतं भवति॥

## परे पूर्णिमिति॥ ३४॥

श्रनेन एकद्यादिलघुकियासिद्यधें यावदिभिसतं प्रथमप्रस्तारवत् मेरुप्रस्तारं दर्भयति । उपरिष्टादेकं चतुरस्रकोष्ठं लिखिला तस्या-ऽधस्तादुभयतोऽर्द्धनिष्कान्तं कोष्ठकद्वयं लिखेत्, तस्याप्यधस्ताचयं, तस्याप्यधस्ताचतुष्टयमेवं यावदिभिसतं स्थानिमिति मेरुप्रस्तारः ।

| वणसर्भः।                                             |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 8                                                    |           |  |  |  |
| एकाचरस्य प्रस्तारः १ १                               | ₹         |  |  |  |
| दाचरस्य " १२१                                        | 8         |  |  |  |
| त्राचरस्य " १३३१                                     | ٢         |  |  |  |
| चतुरचरस्य "१ ४ ६ ४ १                                 | १€        |  |  |  |
| पञ्चाचरस्य "१ ५ १० १० ५ १                            | ३२        |  |  |  |
| षड़त्त्रस्य "१ ६ १५ २० २५ ६ १                        | 98        |  |  |  |
| सप्ताचरस्य १ ७ २१ ३५ ३५ २१ ७ १                       | 1835      |  |  |  |
| ग्रष्टाचरस्य १ ८ २८ ५६ ७० ५६ २८ ८                    | १ २५६     |  |  |  |
| ৩৩। উষ্ণিক্ ছন্দের সমর্ত্তসংখা। কত ৪ এইকপ পোশ্র উত্ত | त्। - ज्य |  |  |  |

পূর্ববর্তী ষড়ক্ষর গায়লীছদের সমর্ত্ত সংখ্যাকে ২ দারা গুণ করিতে হইবে।

तस्य प्रथमे कोछे एकसंख्यां व्यवस्थाप्य नचणिमदं प्रवर्त्तयेत्।
तत्र दिकोष्ठायां पङ्क्तावुभयोः कोष्ठयोरिकैकमङ्गं दद्यात्। ततस्तृतीयायां पङ्क्ती पर्व्यन्तकोष्ठयोरिकैकमङ्गं दद्यात्। मध्यमकोष्ठे त्परिकोष्ठदयाङ्कमिकीक्तव्य पूर्णं निवेभयेदिति पूर्णग्रव्दार्थः।
चतुर्व्यां पङ्क्ताविष पर्व्यन्तकोष्ठयोरिकैकमङ्गं स्थापयेत्। मध्यमकोष्ठयोस्तु परकोष्ठदयाङ्कमिकोक्तव्य पूर्णं विसंख्यारूपं स्थापयेत्।
उत्तरवाप्ये वसेव न्यासः।

तत दिकोष्ठायां पङ्काविकाचरस्य प्रस्तारः। तत्रैकं सर्वगुरु एकं सर्व्यलघु वृत्तं भवित। तृतीयायां पङ्क्तौ द्वाचरस्य
प्रस्तारः। तत्रैकं सर्व्यगुरु द एकलघुनी एकं सर्व्यलघृति कोष्ठक्रिमेण वृत्तानि भवित्त। चतुर्यग्रां पङ्क्तौ त्राचरस्य प्रस्तारः। तत्रैकं
वह एटन शृक्षव९ २ वाम मिट्ट इहेटव ना। वथा—शाव्योष्ट्रक्त स्वयुद्धप्रस्था ७८। वह ७८६६ २ हात्रा ७० कितित २२५ छिकिक्ह्रक्त स्वयुद्धनाः
इहेटव। विक्रम सर्वेद्ध।

৩৪। সম্প্রতি হত্রকার — "একদাদিলঘুক্রিয়াদিয়ার্থ" প্রথম প্রস্তারথৎ "মেরুপ্রস্তার" প্রদর্শন করিতেছেন। সর্ব্বোপরি চতুরস্র কোর্চ লিথিরা তাহার নিমে উভয় পার্থে অর্কনিজ্ঞান্ত কোর্চদ্বয় লিথিবে। তাহার নিমে তিনটি প্রকোষ্ঠ, তাহার নিমে চারিটি প্রকোষ্ঠ, এইরূপে ইচ্ছাত্মরূপ মেরুপ্রস্তারের জন্ম প্রকোষ্ঠ রচনা করিবে। প্রথম প্রকোষ্ঠ সংখ্যা স্থাপন করিবে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তির প্রকোষ্ঠদ্বয়ে ছইটি ১ সংখ্যা স্থাপন করিবে। তৃতীয় পঙ্ক্তির প্রকোষ্ঠে এবং প্রান্তস্থিত কোর্চদ্বয়ে ছইটি এক সংখ্যা স্থাপন করিয়া মধ্যম প্রকোষ্ঠে দিতীয় কোর্চদ্বয়ের অন্ধ বোগ করিয়া বনাইবে। চতুর্থ পঙ্কির প্রকোষ্ঠচতুর্রয়ের প্রান্তস্থিতে কোর্চদ্বয়ে ছইটি ১ সংখ্যা স্থাপন করিবে। মধ্যম প্রকোষ্ঠচতুর্রয়ের প্রান্তস্থিতে কোর্চদ্বয়ে ছইটি ১ সংখ্যা স্থাপন করিবে। মধ্যম প্রকোষ্ঠচতুর্রয়ের প্রান্তস্থিতের কোর্চদ্বয়ের অন্ধ বোগ করিয়া বনাইবে। উত্তরত্রপ্র প্রকাষ্ঠদ্বয়ের অন্ধ বোগ করিয়া বনাইবে। উত্তরত্রপ্রক্রপ অন্ধবিস্থাস করিবে। অন্ধবিস্থান-প্রণালী বর্ণমেরুস্থাপন-প্রণালীতে দেখিতে পাইবে। বর্ণমেরুর দ্বিতীয় পঙ্কিতে একাক্ষর প্রস্তার প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি সর্ব্বগুরু, এবং একটি সর্ব্বল্যু হইবে। তৃতীয় পঙ্কিতে হাক্ষর প্রস্তার প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি সর্ব্বগুরু, এবং একটি সর্ব্বল্যু হববে। তৃতীয় পঙ্কিতে হাক্ষর

4

Ę

₹

8

2

16

11

सर्वगुरु त्रोणि एकलवूनि त्रोनि द्विलवूनि एकं सर्व्वलघु। तथा पञ्चमादिपङ्ज्ञाविष सर्व्वगुर्व्वादिसर्व्वलघुन्तमेकद्यादि लघु द्रष्टव्य-मिति। षष्ठप्रत्ययोऽध्वपरिच्छित्तिरित्ये के । साऽल्पत्वात् पुरुषेच्छानु-विधायिलेनानियतत्वाच, नोक्तः ऐ एवं प्रत्ययसमासः समाप्तः॥

पिङ्गलाचार्थरिचते छन्दःशास्ते हलायुधः ।

मृतसञ्जीवनीं नाम वृत्तिं निर्म्धितवानिमाम् ॥

दृति श्रीभट्टहलायुधक्ततायां छन्दोवृत्ती मृतसञ्जीवनीनान्नग्रा-

सष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ द समाप्तश्चायं ग्रन्थः । श्रीं तत्सत् ।

বিশিষ্ট হইবে। চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ত্রাক্ষর প্রস্তার প্রদর্শিত হইরাছে। একটি সর্ব্বগুরু, একটি সর্ব্বলঘু, তিনটি একলঘু ও তিনটি দ্বিলঘু হইবে। এইরূপ পঞ্চনাদি পঙ্ক্তিতে সর্ব্বগুরু সর্ব্বলঘু ও একদ্যাদিলঘু পূর্ব্বোক্ত প্রস্তারান্ত্রসারে দেখিয়া লইবে। প্রস্তারান্তর্গত ষষ্ঠপ্রতায়ের নাম অধ্বযোগ। অপ্রয়োজনীয়তা-বিধায় স্ক্রকার কিংবা বৃত্তিকার কেহই এতৎসম্বন্ধে কিছুই প্রদর্শন করেন নাই।

तत प्रथमपङ्क्ती स्याद गुक्पादस्तु पूर्व्ववत्। हितीयपङ्क्ती प्रथमादधी लेख्यो लघुगं कः॥ यथीपरि तथा शेषो मूलस्थाने लघुं न्यसित्। त्यतीयादिषु पङ्क्तिष्वप्येवमेव गुरोरधः॥ लघुं न्यस्यावशिष्टन्तु पूर्व्ववत् परिकीक्तिंतम्॥ न्यूने सावावयं देयं ठिसम्नादौ गुरुह्योः। कलयोः स्याक्तया पूर्वे लघुह्यो भवेत्ततः॥ चतुर्थपङ्क्तावप्येवं पश्चस्यान्तु गुरोरधः।

<sup>\*</sup> तथाच भद्रकेटार: — संख्येव डिगुणैकीना सङ्घरध्वा प्रकीर्कित:। वृत्तस्याङ्गुलिकी व्याप्तिमध: कुर्याट्याङ लीम्॥ इत्यध्वलचणम्।

<sup>+</sup> म्वकारेण परित्यक्तमिप मावाणां प्रकारादिकं परनोपयोगितया संग्रह्म प्रदर्श्वते— अय मावापकारः।

लवुद्दयं लिखेत् पूर्वं शिष्टन्त् प्रिवद्ववेत् ॥ एवं सर्वेत विज्ञेयः कलाप्रसार उत्तमः । तेन दिगुरुपादस्य पच्च मेदा भवन्यमी । सर्व्वान्तेमध्यादिगुरुयतुर्वेष्ठगणाः स्मृताः ॥ अय मातानस्य ।

संख्याचे ह पृथङ् मातास्त्रत चाळान् समालिखेत्। एकदाळळतीयाळानाद्यमातात्रये कमात्॥ ततः पूर्व्वदेयोन्प्रियानने पृष्टाळलोपनम्। पूर्व्वपूर्व्वतरोऽस्थापि लोपः सम्भवतो भवेत्॥ यस्य यस्य भवेल्लोपस्तद्यो गुरुता भवेत्। परमातात्रयेऽयन्तमातानष्टं वदेत् सुधीः॥

यथा चतुष्कलप्रसारि दितीयः कौडग् भवेदिति प्रयं चतसः कलाः प्रयक् स्थाप्यासासु
प्रथमायामिकोऽद्वी देयो दितीयायां दाङः। एका द्वादाविकी कृष्य जातस्त्राङ्गसृतीयायां
दाङ्गताङ्गाविकी कृष्य जातः पञ्चाङ्गयतुष्याम्।

#### १ २ ३ ५

(।।।) पृष्टाङ्गमिनमञ्जीपयेङे जीपयेत्, तवाविषटे पूर्वपूर्वाङ यथा-सम्भवं जोपयेत्। यस्याङ्गस्य जोपन्तदक्षननंनावा परमावया महितः गुरुमायाति। प्रज्ञतिहितीय-मिद्रप्रश्चे अन्तिमवञ्चमेऽङे पृष्टं हाङ्कं विलोप्याविष्टं वाङ्को पूर्व्ववाङ्कं विलोपयेत्। एवश्च हतीयचतुर्थञ्जलीपयेङ्गयोनुंप्रत्वात् तदक्षक्तन्मावयोगुं कतः सम्भवतीत्यन्तगुरः (॥ऽ) हितीयो मिदः

अय मावोद्दिष्टम्।

उहिष्टे नष्टवन्नसानावाणां स्थापनं पृथक्। उहिष्टवन्तप्रसाः निखित्वीपरि विन्यसेत्॥ कलयोराययोरेकदाङावन्यकलासु च। पूर्वपूर्वदयोन्त्रियानङ्कानय गृहपरि। श्रद्धं प्रथममावाया श्रपरसास्त्रयो गुरो:॥ श्रस्तं नरार्थमङानामेकीकृत्य गृहदंगात्। श्रद्धानप्रयायेदन्त्ये शिष्टन्तृहिष्टसुन्यते॥

चतुष्कलाप्रकारे चादिगुकः किस्मन् स्थानेऽक्तीति प्रश्ने न्यासः (१२०५)। चत गुर्कः गिरस्य एकाङ्कोऽन्तिमकलोपरिस्थे पञ्चाङ्केऽपनेयः तथा सित तवाविश्रष्टायत्वार इति चतुर्यमादि-गुरु—(ऽ।।) स्थानं प्रकटं भवति । एवं सर्वेच केयम्॥

#### श्रय मातामेर:।

एकाधिककीष्ठानां हे हे पङ्क्तौ समी कार्ये। तासामित्तमकोष्ठित्व कार्इ पूर्व्वभागे तु
एकाङ्कसगुक्पङ्क्ते: समपङ्क्ते पूर्व्वग्रमाङ द्यादादिमकोष्ठे यावत् पङ्क्तिप्रवृत्तिः स्वात्,
प्रायाङ्गेन तदीयै: ग्रीपाङ्क्विंमभागस्यै: उपिरस्थितेन कोष्ठः विषमायां प्रेरयत, पङ्क्तौ
समपङ्क्तौ कोष्ठानां पूरणमायाङ्कमपहाय। उपिरस्थाङ्केसदुपरिसंस्थैवामस्थितेरङ्केमीावामित्रयं
प्रोक्तः पूर्व्वाक्तप्रस्थानित। श्रवेककलस्य भेदाभावान्सिक्नांस्ति हिकलमारस्य मेकः कार्यः।
तव हिकलविकलयोर्हिकोष्ठासको मेकः, प्रथमो हिकलमेक्सस्य विषमकोष्ठलादायान्त्योरिकेकाङ्कं
हितीयस्य समकोष्ठलात् श्रत्निमकोष्ठे एकाङ्कं प्रयमकोष्ठे ग्रिरःस्थितकोष्ठदयाङ्कमेकीक्रत्य तेन
हाङ्केन पूर्णम्, एवं सर्व्वव विषमेषु एकविषस्यस्तादिषु श्रायन्तयोरिकाङं समेषु हिचतुः
प्रस्थादिषु श्रन्तकोष्ठ एकाङ प्रथिष्ठ ग्रिरःस्थितकोष्ठत्याङ निमेषु हिचतुः



# पिङ्गलच्छन्दः-सूत्र



#### भाषाटीका

#### प्रथम अध्याय

१। प्रत्येक छन्दःशास्त्रवनानेवाले पिएडत लोग ही सङ्केतसे ही छन्दोंका लक्षण प्रकट किया करते हैं। पिङ्गलसूत्रमें भी यह नियम नहीं पलटा गया है। इसमें म, य, र, स, त, ज, भ, न, ग, और ल, इन दश अक्षरोंसे समस्त छन्दोंका संकेत दिखलाया गया है। ये दश अक्षर ही समस्त छन्दःशिक्षाकी जड है। तीन तीन अक्षर एकत रखकर ही छन्दः ठीक करने पड़ते हैं। इनको गण कहते हैं। छन्दः शास्त्रमें पूर्व्वोक्त मसे त तक कुल आठ गण है। ग और ल द्वारा केवल एक एकका परिचय होता है, तीन अक्षरींका नहीं। लगातार तीन अझर गुरु होनेसे वे क्या संज्ञा कहयति हैं— इसी उद्देश्यसे प्रन्थकार कहते हैं कि क्रमसे तीन अक्षर गुरु होनेपर उनकी "म" संज्ञा जानो। अर्थात् जहांपर म देखोंगे वहाँपर तोन अक्षर गुरु वर्ण जानने होंगे। इस स्त्रमें 'घी' 'श्री' "स्त्री" तोनो अक्षर गुरु हुए। प्रथम स्तमें अष्टम स्त पत्येक सूतके ही प्रथम तीन तीन अक्षर स्व स्व गुरूत्व और ल युत्व अनुसारसे तीन तीन गुरु और लघुवर्णके शापक हैं। भी इसी प्रकार जानना चाहिये। घी प्रभृति द्वारा क्यों निर्देश किया गया सो आगे (१५वे स्तमें) वताया जायगा। "विद्य-न्माला मौ गौ" इत्यादि स्तमें 'म' संज्ञाका प्रयोजन होता है।

इस प्रन्थमें गुरुवर्णका चिह्न (s) एवं लघुवर्णका चिह्न (l) इस प्रकार दिया जायगा।

- २। जिस तीन वर्णोंके आदिवर्ण छघु है, उन तीन वर्णोंके नाम 'य'। अर्थात् जिस तीन अक्षरोंका प्रथम अक्षर मात्र छघु, मध्य और अन्तका अक्षर गुरु हो, उसकी 'य' संज्ञा जानना चाहिये। 'भुजङ्गप्रयातं यः' इत्यादि जगह पर 'य' 'ज्ञाका' प्रयोजन होता है।
- ३। जिस तीन वर्णोंका मध्य वर्ण ही लघु (आदि और अन्तका अक्षर गुरु) उन तीन वर्णोंका "र" कहते है। "स्रग्विणी रः" इत्यादि स्थलमें प्रयोजन पड़ता है।
- 8। अन्तगुरु (अर्थात् आदि और मध्यवर्ण लघु, केवल शेष अक्षर गुरु) तीन वर्णोंको 'स' कहते है। "तोटकं सः" इत्यादि "स" संज्ञाके प्रयोजन स्थल है।
- ५। अन्तलघु (अर्थात् आदि और मध्य वण गुरु केवल शेष वर्णलघु) तीन वर्णोंको "त" कहते हैं। "तनुमध्या त्यो" इत्यादि स्त्रस्थलोमें "त" संज्ञाके प्रयोजन स्थल है।
- ६। मध्यगुरु (अर्थात् आदि अन्त वर्ण लघु मध्यवर्ण गुरु) तीन वर्णोंको "ज" कहते है। "कुमारललिता जसी ग" इत्यादि स्थानोंमें "ज" संज्ञाका प्रयोजन है।
- ७। आदि गुरु, मध्य और अन्त वर्ण छघु, इस प्रकारो तीन वर्णोंको "भ" कहते हैं। "चित्रपदा भी गो" इत्यादि सूत्र 'भ' संज्ञाके प्रयोजनस्थल है।
- ८। क्रमशः तीन छघुवर्णीको "न" कहते है। "द्राडको नी रः" इत्यादि सूत्र 'न' संज्ञाके प्रयोजनस्थल हैं।
- ह । ग्रु यह वर्ण प्रहण करनेसे केवल एक ही लघुवर्णका परिचायक हुआ है। एक लघुवर्णको 'ल' कहते है। यह ती

पहिले ही कहा गया है, ग और ल तीन वर्णोंका जनानेवाला नहीं है। "गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः" इत्यादि। ल शब्दका अर्थ लघु है, अतः इस स्त्रसे ही हस्ववर्णकी लघु संज्ञा की गयी। "लः समुद्रा गणः" इत्यादि स्त्र 'ल' संज्ञाके प्रयोजनस्थल हैं।

- १०। इस स्वसे पदके अन्तस्थित लघुवर्णको 'ग' गुरु संज्ञा अतिदिष्ट हुई, "गावन्त आपीढ़" इत्यादि स्वमें 'ग' संज्ञाका प्रयो-जन है।
- ११। संयुक्त व्यञ्जन वर्णके पूर्व्ववर्ण और अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, (कवर्ग) उपध्मानीय वर्णके लघु पूर्व्व वर्णकी गुरु संज्ञा अतिदिष्ट हुई।
  - १२। द्विमात गुरुवर्णको "ज" अर्थात् गुरु संज्ञा विधान हुई।
- १३। इन द्विमात गुरु वर्णांकी दो छघुवर्णांकी तरह गणना होगा।

१८। विशेष विधि परित्याग करके प्रन्थ परिसमाप्तिपय्येन्त
"ग्लो" इस वर्णका अधिकार होगा जैसे "आसुरी पञ्चद्श", २।४ इस
स्त्रमें वृत्तिकारने लिखा है। "तानि च अक्षराणि ग्लो इत्यधिकारवशाद्गुरूणि लघूनि च" इत्यादि।

१५। इस छन्दः शास्त्रमें वसु शब्दसे गुरु लघु आठ वर्णांको समभना चाहिये। लोकप्रसिद्ध अन्य शब्द लेनेका उपलक्षणमात यही सूत्र है। अर्थात् जैसे वसु शब्दसे ८ समभना चाहिये और समुद्र शब्दसे ४, इन्द्रिय शब्दसे ५ इत्यादि जिस जिस अर्थों में जो जो शब्द संसारमें प्रसिद्ध हैं इस छन्दः शास्त्रमें भी उस उस हो अर्थोमें उन उन शब्दोंका प्रयोग होगा।

## दितीय अध्याय

- १। इसके आगे यह शास्त्रपरिसमाप्तिपर्य्यन्त "छन्दः" यह अधि-कृत होगा। इस छन्दःशब्दसे अक्षरसंख्या कही गयी।
  - २। इस सूत्रसे द्वादश सूत्र तक "गायत्री" छन्दका अधिकार होगा, अर्थात् "तान्युष्णिक्" इस स्त्रके पहिले स्त्रतक वक्ष्यमाण छन्दकी गायत्री संज्ञा होगी।
  - ३। एकाक्षर छन्द्को देवी गायती कहते हैं। गायती उष्णिक् प्रभृति सात प्रकार छन्दोंके प्रत्येकको आधीं, देवी, आसुरी, प्राजा-पत्य, याजुवी, साम्नी, आचीं और ब्राह्मीमेदसे ८ प्रकार। कीन किस प्रकार कितने अक्षरोंमें अन्तर्गत होगी सो अच्छीतरह समभानंके लिये (१० पृ०) मण्डल दिया गया हैं। उसके बनानेकी रीति यह हैं यथा—चतुरङ्ग (सतरञ्च) क्रीड़ाके तरह आठ पंक्तिमें ६४ चौषट कोष्ठ द्वारा एक मण्डल बनाओ। फिर उसकी प्रथम पंक्तिके प्रथम कोष्ठमें आधीं यह नाम लिखो। द्वितीयादि घरोंके उपरिभागमें कमानुसारसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्ठुप, बृहती, पंक्ति, तिष्टुप, जगती छन्दका नाम लिखी। फिर द्वितीय पंक्तिमें प्रथम घरसे "देवी" शब्द लिखकर संज्ञा समभानेके लिये द्वितीय घरमें १ अङ्क वैठाओ।
  - ४। पश्चदशाक्षर छन्दका नाम आसुरी गायती। पूर्विक मण्डलके तृतीय पंक्तिके पहिले घरमें "आसुरी" यह नाम लिखकर दितीय घरमें १५ अक्षर वैठाओ।
- ५। आठ अक्षरके छन्दका नाम प्राजापत्या गायती कहते है।
  पूर्वों क मण्डलकी चतुर्थ पंक्तिके प्रथम घरमें "प्राजापत्या" यह नाम
  लिखकर द्वितीय घरमें ८ अङ्क वैठाओ।

- ६। वैदोक्त पड़क्षर छन्दोको याजुषी गायती कहते हैं। उस मण्डलकी पश्चम पंक्तिके घरमें "याजूषी" यह नाम वैठाकर द्वितीय घरमें ६ अङ्क लिखो।
- ७। वेदोक्त द्वादशाक्षर छन्दका नाम साम्नो गायती हैं। उस मण्डलकी पन्ड पंक्तिके प्रथम घरमें "साम्नी" यह नाम लिखकर द्वितीय घरमें १२ का अङ्क लिखो।
- ८। वेदोक्त अष्टादशाक्षर छन्दको आर्ची कहते है। उस मण्डलकी सप्तम पंक्तिके प्रथम घरमें "आर्ची" यह नाम लिखकर द्वितीय घरमें १८का अङ्क वैठाओ।
- ६। षष्ठ पंक्तिसे साम्नी गायतीको दो दो अङ्क दो दो संख्यासे वड़ता हुआ क्रमसे तृतीय घरसे अष्टम घर पर्ध्यन्त बैठागी। अर्थात् द्वितीय घरमें जो साम्नो गायतीका अङ्क १२ है, यह दो की संख्यासे बड़ता हुआ तृतीय घरसे १८, चतुर्थमें १६, पञ्चममें १८, पष्टमें २०, सप्तममें २२, अष्टममें २४ का अङ्क होगा।
- १०। सप्तम पंक्तिसे आर्ची गायती तीन तीन संख्यासे वड़ती हुई तृतीय घरसे अष्टम घरतक यथाकमसे वैठेगी, अर्थात् द्वितीय घरमें जो आर्ची गायती की १८ संख्या है। वह तिन तिनसे वड़ती हुई तृतीय घरमें बैठेगी २०, चतुर्थमें २४, पञ्चममें २७, षष्टमें ३० सप्तममें ३३ और अष्टममें ३६।
- ११। चतुर्थ पंकिसे प्राजापत्या गायती चार चार कि संख्यासे वड़ती हुई तृतीय घरसे अष्टम घरतक यथाक्रमसे वैठेगी। अर्थात् चतुर्थ पंक्तिके द्वितीय घरमें प्राजापत्या गायती कि संख्या हैं ८, अतएव ४ से वढ़ती हुई तृतीय घरमे वैठेगी १२, चतुर्थमें १६, पञ्चममें २०, षष्टमें २४, सत्तममें २८, और अष्टममें बैठेगी ३२।
- १२। जिन सब गायतियोंके लिये कोई विशेष विधान नहीं है, वे (अर्थात् देवी, याजुषी) एक एक को संख्यासे बड़ती

हुई तृतीय घरसे अष्टम घरतक वैटेगी। अर्थात् हितीय पंक्तिके हितीय घरमें जो देवी गायत्री की संख्या हैं १, वह तीसरे घरमें होगी २, चतुर्थमें ३, पञ्चममें ४, षष्टमें ५, सप्तममें ६, अष्टममें ७ होगी। इस प्रकार पञ्चम पंक्तिके हितीय घरमें याज्ञिषी गायत्री की संख्या है ६, वह वड़ती हुई तृतीय घरमें १, चतुर्थमें ८, पांचवेमें ६, षष्टमें १०, सप्तममें ११, और अष्टममें १२ की संख्या पूरी होगी।

१३। तृतीय पंक्तिमें आसुरी गायती एक एक को संख्या छोड़ती हुई तृतीय पंक्तिके द्वितीय घरमें अष्टम घरतक यथाकमसे बैठेगी। अर्थात् तृतीय पंक्तिके द्वितीय घरमें आसुरी गायती की संख्या हैं १५, यहांसे १ छोड़कर तृतीय घरमें बैठेगी १४, चतुर्थमें १३, पञ्चममें १२, षष्टमें ११, सप्तममें १०, और अष्टम घरमें १।

१४। गायती छन्दके अगाड़ी अर्थात् द्वितीय घरसे यथाक्रमसे उष्णिक् अनुष्टुप्, वृहती पंक्ति, तिष्टुप् और गायत्री छन्द होंगे। अर्थात् द्वितीयादि घरके अङ्कानुसार यथाक्रमसे गायत्रीकि तरह उष्णिक्, आदि कोभि प्रकार भेद समभना होगा।

१५। याजुषी, साम्नी, और आर्ची गायती एकत्रित होकर ३६ अक्षरोंमें २ ब्राह्मी गायती होगी। इस प्रकार याजुषी, साम्नी, आर्ची, और उण्णिक एकतित होकर ४२ अक्षरमें ब्राह्मी उण्णिक एवं याजुषी, साम्नी, आर्ची, अनुष्टुभ् एकतित होकर ४० अक्षरमें एक ब्राह्मी अनुष्टुभ् एवं याजुषी, साम्नी, आर्ची और वृहती एकतित होकर ५४ अक्षरोंमें एक ब्राह्मी वृहती । एवं याजुषी, साम्नी, आर्ची और पंक्ति एकतित होकर ६० अक्षरोंमें एक ब्राह्मी पंक्ति । एवं याजुषी, साम्नी, आर्ची और विष्टुभ् एकतित होकर ६६ अक्षरमें एक ब्राह्मी त्राह्मी एक ब्राह्मी पंक्ति व्राह्मी साम्नी, आर्ची, जगती एकतित होकर ७२ अक्षरोंमें एक ब्राह्मी जगती होगी। उस मंडलके अष्टम पंक्तिक प्रथम घरमें "ब्राह्मी" यह नाम लिखकर द्वितीय

घरमें ३६, तृतीयमें ४२, चतुर्थमें ४८, पञ्चममें ५४, षष्टमें ६०, सप्तममें ६६, और अष्टममें ७२का अङ्क स्थापन करना होगा।

१६। प्राजापत्या, आसुरी और दैवी गायती एकतित होकर २४ अक्षरोंमें एक आध्री गायती होगी। एवं प्राजापत्या, आसुरी, दैवी और उण्णिक एकतित होकर २८ अक्षरोंमें एक आर्थी उण्णिक पवं प्राजापत्या, आसुरी, दैवी और अनुष्टुभ् एकतित होकर ३२ अक्षरोंमें एक आर्षी अनुष्टुभ् होगा एवं प्राजापत्या, आसुरी, दैवी अहेर बहती एकतित होकर ३६ अक्षरोंमें एक आर्थी बहती; प्राजा-पत्या, आसुरी, दैवी और पंक्ति एकत्रित होकर ४० अक्षरोंमें एक आषीं पंक्ति एवं प्राजापत्या, देवी और तिष्टुप् एकतित होकर ४४ अक्षरोंमें एक आर्थी तिब्दुप् एवं प्राजापत्या आसुरी और दैवी जगती एक वित होकर ४८ अक्षोरोंमें एक आपीं जगती होगी। उस मंडलकी प्रथम पंक्तिके प्रथम कोष्टमें "आर्थी" यह नाम लिखकर, द्वितीय कोष्ठमें २४, तृतीयमें २८, चतुर्थमें ३२, पञ्चममें ३६, पष्टमें ४० सप्तममें ४४ और अर्ष्टममें ४८का अङ्क स्थापन करना होगा। इन सव स्ताङ्क-सङ्कलनमें यो मंडल होगी वह मंडल पिछाडि (१० पृः ) दीखा दिया हैं। यह मंडल ही केवल गायती प्रभृति छन्दोंके प्रकार भेद समक्तनेके लिये उत्तम उपाय है।

#### हतीय अध्याय

- ् १। इस अध्यायकी समाप्तिपय्येन्त "पाद" यह ही अधिकृत होगा।
- २। गायती प्रभृति छन्दोंके पादमें जहांपर अक्षर की संख्या कम होगी, यहांपर इय् उव् प्रभृतिसे पूरण करना होगा। जैसे ("तत् सवितुर्वरेण्यम्" इस गायती छन्दके पादमें ८ अक्षरकी जगह ७ अक्षर होनेसे "तत् सवितुर्वरेणियम्" इस प्रकार पूरण करना होगा। इत्यादि।)
- ३। जहां जहांपर गायतीका पाद प्रथित होगा वहां वहां पर ही अष्टाक्षर प्रहण करने होंगे।
- 8। जहांपर जगतीका पाद प्रथित होगा वहांपर द्वादशाक्षरप्रहण करने होंगे।
- ५। जहांपर वैराज पाद कथित होगा वहांपर दशाक्षर प्रहण करने होंगे।
- ६। जहांपर तिष्टुप्का पाद कथित होगा, वहांपर एकादशाक्षर समक्कने होंगे। इस अध्यायमें ३—६ तकमें परिभाषासूत।
- ७। पूर्व्योक्त पादानुयायी छन्दः कहीं पर एक पाद, कहीं दो पाद, कहीं तिनपाद, कहीं चारपाद होगा। गायतीछन्दः तिपाद भिन्न नहीं होगा। कारण यह है कि अष्टाक्षर चार पादमें अनुष्ठु प्छन्दः होता है।
- ८। षड्क्षर चारपादमें २४ अक्षरोंमें आषीं गायती छन्द होता है। प्रत्येक सुत्रका उदाहरण वृत्तिमें देखी।
- ह। किसी वेदमें सप्ताक्षर तिपादसे २१ अक्षरोंमें भी गायती छन्दः होता है।

- १०। उस सप्ताक्षर त्रिपाद गायत्त्रीकों "पादिनचृत्" कहते हैं। प्रयोगकर्त्ताके शुभादृष्ट जानानेके लिये ही यह संख्या कही हैं।
- ११। जिस गायत्त्री छन्दके प्रथम पादमें ६ अक्षर, दुसरेमें ८ अक्षर और तीसरेमें सात अक्षर होते हैं, उस तिपाद गायत्त्रीको "अतिपादिनचृत्" कहते हैं।
- १२। जिस गायत्त्री छन्द्के प्रथम दो पादोंमें ६ अक्षर और तृतीय पादमें ६ अक्षर, उस तिपाद गायत्त्रोको "नागी" कहते हैं।
- १३। जिस गायत्त्रीं के प्रथम पादमें ६ अक्षर, द्वितीय और तृतीय पादमें ६ अक्षर है, उस गायत्त्रीको "वाराही" कहते हैं।
- १४। जिस छन्दके प्रथम पादमें ६ अक्षर, द्वितीय पादमें सात अक्षर, और तृतीय पादमें आठ अक्षर, उस छन्दको "वर्द्धमाना गायत्त्री" कहते हैं।
- १५। जिस छन्दके प्रथम पादमें आठ अक्षर, द्वितीय पादमें सात, तृतीय पादमें छह अक्षर है, उस छन्दको "प्रतिष्ठा गायत्त्री" कहते हैं।
- १६। जगती छन्दका एकपाद (द्वादशाक्षर) एवं गायत्त्री छन्दका एक पाद (अष्टाक्षर)से "द्विपाद्विराट्" नामक गायत्त्री छन्द होता हैं।
- १७। तिष्टुप् छन्दके तिन पादमें (अर्थात् एकादशाक्षर तिन-पादको) "विपाद् विराट् गायत्त्री" छन्द कहते हैं। (यहांपर ही गायत्त्रीका अधिकार समाप्त हुआ)

१८। जिस छन्दके दो पाद अष्टाक्षर और एक पाद दादशा-क्षरका हो, उस त्रिपाद छन्दको ही "उष्णिक्" कहते हैं। उस जगह अष्टाक्षर एवं द्वादशाक्षर पादके आगे पिछे किसी क्रमविवक्षा नहीं हैं। केवल पादसंख्यामात्रका ही विधान हैं।

২৬-পি

- १६। जिस छन्दका प्रथम और अन्त्यपाद अष्टाक्षर एवं मध्यपाद द्वादशाक्षर हो, ऐसे उष्णिक्की "ककुभ्" संज्ञा होती है।
- २०। जिस छन्दका प्रथम पाद द्वादशाक्षर एवं शेष दो पाद अष्टाक्षर, उस छन्दको "पुर उब्गिक्" कहते हैं।
- २१। जिस छन्दका शेषपाद द्वादशाक्षर एवं प्रथम दो पाद अष्टाक्षर, उस छन्दको "परोष्णिक्" कहते हैं।
  - २२। सप्ताक्षर चार पादको भी उष्णिक् छन्द कहते हैं।
    ( उष्णिक्का अधिकार समाप्त )
  - २३। अष्टाक्षर चतुष्पाद की "अतुष्टुप्" संज्ञा होते हैं।
- २४। अष्टाक्षरका एकपाद एवं द्वादशाक्षरके दो पाद—ऐसी तीनपादसे भी कभी 'अनुष्युप्' होते हैं।
- २५। जिस छन्दका प्रथम एवं शेष पाद द्वादशाक्षर, एवं मध्य-पाद अष्टाक्षर, अथवा प्रथम दो पाद ही द्वादशाक्षर एवं शेषपाद अष्टा-क्षर, इस द्विविध छन्दको भी "अनुष्टु प्" ही कहते हैं।

## ( अनुष्टुभ्का अधिकार समाप्त )

- २६। जिस छन्दका एक पाद द्वादशाक्षर एवं तीनपाद अष्टाक्षर उस छन्दको "वृहती" कहते हैं।
- २७। जिस छन्दका तृतीय पाद द्वादशाक्षर, एवं १म, २४, और ४थं पाद अष्टाक्षर, उस वृहती छन्दका "पथ्या" संज्ञा होती हैं।
- २८। जिस छन्दका द्वितीय पाद द्वादशाक्षर एवं अन्य तीन पाद अष्टाक्षर, उस छन्दको "न्यङ्कुसारिणी वृहती" कहते हैं।
- २६। क्रोब्टुिक आचार्य्य इस "न्यङ्कुसारिणी वृहती"को ही "स्कन्धोप्रीवी" नामक छन्द कहा हैं।
- ३०। यास्क आचार्य्य इस न्यङ्कुसारिणी की ही "उरोबृहती" कहा है।

- ३१। जिस छन्दका शेषपाद द्वादशाक्षर एवं अन्त्य तीन पाद अष्टाक्षर, उन् छन्दको "उपरिष्टात् बृहती" कहते हैं।
- ३२। जिस छन्दका प्रथम पाद द्वादशाक्षर एवं शेष तीन पाद अष्टाक्षर, उसको "पुरस्ताद बृहती" कहता हैं।
- ३३। वेदमें किसी किसी जगह चारपादमें हि ६ अक्षर होते हैं। ऐसि जगह भी "वृहती" छन्द होता हैं।
- ३४। प्रथम दो पाद दशाक्षर एवं शेप दो पाद अष्टाक्षर होनेसे भी उसको "वृहती" कहते है।
  - ३५। द्वादशाक्षर तीनपादको "महाबृहती" छन्द कहते हैं।
- २६। ताएडी नामके मुनि इस वृहतीको ही "सतोवृहती" कहते हैं।

### ( वृहती अधिकार समाप्त )

- ३७। जिस छन्दका दो पाद द्वादशाक्षर एवं दो पाद अष्टाक्षर, उस छन्दको "पंक्ति" कहते हैं।
- ३८। प्रथम और तृतीयपाद द्वादशाक्षर, एवं द्वितीय और चतुथं पाद अष्टाक्षर, इस प्रकारके छन्दको "सतःपंक्ति" कहते हैं।
- ३६। जिस छन्दका प्रथम और तृतीयपाद अष्टाक्षर एवं द्वितीय और चतुर्थ पाद द्वादशाक्षर, उस छन्दका भी "सतःपंक्ति" कहते हैं।
- ४०। जिस छन्द्के प्रथम दो पाद अष्टाक्षर एवं शेष दो पाद द्वादशाक्षर, उस छम्दको "आस्तार पंक्ति" कहते हैं।
- 8१। जिस छन्दके प्रथम दो पाद द्वादशाक्षर और शेष दो पाद अष्टाक्षर, उसको 'प्रस्तारपंक्ति'' छन्द कहते हैं।
- ४२। जिस छन्दका प्रथम और चतुर्थापाद अष्टाक्षर एवं द्वितीय और तृतीय पाद द्वादशाक्षर, उस छन्दको 'विस्तारपंक्ति' कहते हैं।
- ४३ । जिस छन्दका प्रथम और चतुर्थापाद द्वाद्शाक्षर एवं द्वितीय और तृतीय पाद अष्टाक्षर, उसको "संस्तारपंक्ति" कहते हैं।

88। पञ्चाक्षर चारपादके छन्दको "अक्षर-पंक्ति" कहते हैं।

8५। प्रतिपादमें पांच पांच अक्षर हो, इस प्रकारके दो पादोंमें (अल्प्रशःपंक्ति) नामक छन्द होता हैं। वेदमें किसी किसी स्थानमें इस छन्दका व्यवहार देखा जाता हैं।

४६। पञ्चाक्षर पांच पादमें "पद्पंक्ति" छन्द होता हैं।

89। जिस छन्दके प्रथम पादमें चार अक्षर, द्वितीयमें छः अक्षर, शेष तीन पादमें पांच पांच अक्षर हो, उस छन्दको भी "पांच पदं पदपंक्ति" कहते हैं।

४८। प्रतिपादमें आठ अक्षर हो, ऐसे पाँच पादमें "पथ्या" नामक "पंक्ति" होती हैं।

४६। अष्टाक्षर छह पादमें "जगती" नामक (पंक्ति) छन्द होता हैं।

५०। ग्यारहवां अक्षरका एक पाद और आठ अक्षरका चारपाद ऐसे पांच पादमें "ज्योतिष्मती" तिष्टुप् छन्द होता हैं।

५१। वारहां अक्षरका एकपाद और आठ अक्षरके चारपाद, ऐसे पांचपादमें "ज्योतिष्मती जगती" छन्द होता हैं।

५२। जिस छन्दके प्रथम पादमें एकादशाक्षर, और शेष पादमें अष्टाक्षर उसको "पुरस्तात् ज्योति" नामक "ति॰टुप्" कहते हैं, एवं उसके प्रथमपाद बारहां अक्षर और शेष चार पादमें आठ अक्षर हो तो उसको "पुरस्तात् ज्योति" नामक "जगतो" कहते हैं।

५३। जिसके पूर्विके दो पाद और शेषके दो पाद अष्टाक्षर एवं मध्यपादके एग्यारहां अक्षर हो उसको "मध्यज्योति" नामक "विष्टुप्" छन्द कहते हैं। एवं जिसके पूर्विके दो पाद और परके पाद अष्टाक्षर, एवं मध्य पादके वारह अक्षर, उसको "मध्येज्योति" नामक "जगती" कहते हैं।

५४। जिसके पूर्विके चारपादमें आंठ अक्ष्य, और पर पाद

ग्यारहवां अक्षर, उसको "उपरिष्टात् ज्योति" नामक तिष्टुप् कहते है। एव जिसके पूर्व्वके चार-पाद आठ अक्षर, और शेषपाद वार-हवां अक्षर हो, उसको "उपरिष्टा ज्ज्योति" नामक "जगती" कहते हैं।

५५। पांच अक्षरके एकपाद और छः अक्षरके तीनपादमें "शङ्कुमती" नामक "गायत्री" छन्द होता हैं। पहिलेसे छन्दः शब्दका अधिकार रहनेसे भी फिर छन्दः शब्दका प्रहण सामान्य छन्दके प्रहणके लिये हैं। अतप्त्र सव छन्दोंके यथोक्त तिपाद, पांच अक्षरके एक पादके साथ मिलित होनेसे "शङ्कुमती" नामक सो सो छन्द होता हैं।

५६। छः अक्षर एक पादके साथ मिलित होनेसे पूर्व के सव छन्दोंकि "ककुम्मती" संज्ञा होती हैं।

५७। जिसके आदि और अन्त्यपाद वहुत अक्षरविशिष्ट, और मध्यपाद अल्याक्षरविशिष्ट, इस प्रकार गायत्वोको "पिपीलिकामध्या" कहते हैं। अर्थात् जिसके प्रथम और शेषपाद अष्टाक्षर और मध्यपाद तीन अक्षरका हो, इस प्रकार त्रिपाद गायत्वीको "पिपीलिकामध्या" नाम हैं एवं अन्योन्य समस्त तीनपादविशिष्ट छन्दका भी मध्यपाद अल्याक्षर होनेसे ही "पिपीलिकामध्या" संज्ञा होगी।

५८ । जिसके प्रथम और अन्त्यपादमें अल्पाक्षर एवं मध्यपादमें वहु अक्षर हो, उसको "यवमध्या" कहते हैं, एवं उष्णिक प्रभृति छन्दका भी मध्यपाद वहु अक्षरयुक्त होनेसे उसको "यवमध्या" संज्ञा होगी ।

पह। चौविस अक्षरकी गायत्वीमें तेइस अक्षर होनेसे "निचृत्" और पंचिस होनेसे 'भूरिक ' संज्ञा होती हैं। उष्णिक प्रभृति छन्दोमें भी इसी प्रकार समक्षना होगा।

६०। दो अक्षर कम दो अक्षर जास्ति होनेसे यथाक्रमसे गायत्वी छन्दकी 'विराट' और "खराट' संज्ञा होती हैं।

६१। छिव्यस अक्षरके छन्दमें दो अक्षर जास्ति होनेसे 'सराट'

छन्द हो सकता हैं, एवं दो अक्षर कम करनेसे "विराट् उष्णिक्" छन्द भी हो सकता है। अतएव ऐसी जगह पर कौन छन्द होगा इस आशङ्कामें आदि पादसे छन्द निर्णय करना होगा, और यदि गायत्वीका प्रथम पाद हो तो गायत्वी, उष्णिक का प्रथम पाद हो तो उष्णिक होगा, अन्योन्य सन्देहस्थलोंमें भी इसी प्रकार सन्देह भञ्जन करना होगा।

६२ । देवतादिसे भी संदिग्ध स्थळोंका सन्देह भञ्जन करना पड़ता हैं। आदि शब्दसे खरादि लिये जाते है।

६३। देवता द्वारा छन्द निर्णय करने पर किस छन्दका कौन देवता हैं, सो अवश्य जानना चाहिये। अतएव देवता निर्णय करनेके लिये यह स्व किया हैं। गायत्वीसे लेकर जगती पर्यन्त पूर्व्योक्त सात प्रकार छन्दोंका क्रमसे स्वोहिष्वित अग्नि प्रभृति सात देवता समभने होगे। अतएव सन्देह स्थलोंमें जिस देवताका निर्देश रहेगा उसके अनुसार छन्दका निर्णय करना होगा। अनि देवताका निर्देश करनेसे गायवी, सविता देवताका निर्देश रहनेसे उष्णिक इत्यादि। वेदोक्त छन्दकी विराट् खराट् संज्ञा ही भेद होता हैं, लौकिक छन्दका ऐसा नहीं होता हैं। यहांपर लौकिक छन्द की सम्भावना न रहनेसे सन्देह निवारणार्थ देवतादि निर्देशकी कुछ आवश्यकता नहीं है।

६४। गायत्त्रीसे आरम्भ करके जगती पर्ध्यन्त सात प्रकार छन्दका खर भी यथाक्रमसे षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पश्चम, घैवत और निषाद भेदेसे सात प्रकारोंका हैं।

६५। गायत्त्री प्रभृति सात छन्दोंका यथाकमसे सित, सारङ्ग प्रभृति स्त्रोपात्त सात प्रकारोंके वर्ण अभिहित हुये।

६६। गायत्वी प्रभृति सात प्रकारोंके छन्दोंका गोव यथाक्रमसे अग्निवेश्य, काश्यय, गौतम, आङ्गिरस, भागव, कौशिक और

1

विशिष्ठ भेदसे सात प्रकार हैं। जिन सव छन्दोंकि पूर्वोक्त प्रकार सन्देहकी आशङ्का नहीं उन उन स्थलोंमें देवतादि निर्णयकी संशय —िनरासरूप आवश्यकता न रहनेसे भी छन्दके देवतादि ज्ञान द्वारा शुभादृष्ट होता हैं। यह ही देवतादि निर्णय करनेका छन्दःशास्त्र-प्रणेताका अभिप्राय हैं।

( तृतीय अध्याय समाप्त )

# चतुर्घ अध्याय

- १। एकसौ (१०४)चार अक्षरोमें "उत्कृति" नामक छन्द होता है।
- २। उत्कृतिके चार चार अक्षर छोड़कर अढ़तालिस अक्षरीं तक वक्ष्यमाण सव छन्द कहे जायगा।
- ३। कृति शब्दके पूर्विमें अभि, सम, वि, आङ् और योग करनेसे उत्कृतिके परवत्ती पांच शब्दोंका नाम होगा। अर्थात् एकसी अक्षरोंके छन्दका अभिकृति, छियानव्ये अक्षरोंके नाम सङ्गति, ६२ अक्षरोंके छन्दका नाम विकृति, ८८ अक्षरोंके छन्दका नाम आकृति और ८४ अक्षरोंके छन्दका नाम प्रकृति होगा।
- 8। उपसगैरहित केवल कृति गृब्द खरूपमें ही अवस्थित होगा। अर्थात् द्वितीय स्त्रसे पूर्वोक्त ८४से ४ कम करनेसे ८० अक्षरोंको छन्दका नाम कृति होगा।
- ५। कृतिके नाम पर धृति, अष्टी, शक्करी, और जगती छन्दका नाम कहे जायेगा।
- ६। पूर्व्योक्त भृति प्रभृति शब्दके पहिले पृथक् पृथक् भृति प्रभृति शब्द ही देने होगा। जैसे भृति शब्दके पूर्व्यमें भृति शब्द, अप्र

शब्दके पूर्व्य में अधिशब्द, शक्करी शब्दके पूर्व्य में शक्करी शब्द, जगती शब्दके पूर्व्य में जगती शब्द देना चाहिये।

- ७। द्वितीय धृति प्रभृति शब्द, (अर्थात् षष्ट स्तद्वारा) पूर्व्यमें कहे हुये—धृति प्रभृति शब्द अति शब्दके पर प्रयोग करने होगे। इस प्रकारसे द्वितीय, पञ्चम, षष्ट, और सप्तम स्तद्वारा क्रमिक संज्ञा निर्दिष्ट हुइ। ७६ अक्षरके छन्दका नाम "अतिधृति", ७२ अक्षरके छन्दका नाम "अत्यिष्ट", ६४ अक्षरके छन्दका नाम "अटि", ६० अक्षरके छन्दका नाम "अतिशक्तरी", ५६ अक्षरके छन्दका नाम "अतिशक्तरी", ५६ अक्षरके छन्दका नाम "अतिशक्तरी", ५६ अक्षरके छन्दका नाम "अतिशक्तरी" और ४८ अक्षरके छन्दका नाम "जाती"।
  - ८। शास्त्रके शेव पर्यंन्त इस स्वका अधिकार होगा। अर्थात् इस स्वतंसे वक्ष्यमाण आर्थ्या प्रभृति छन्दका छौकिकत्व विहित हुआ, एवं इस विधानसे पूर्वोक्त गायत्वी प्रभृति छन्दोंका वैदिकत्व जानना चाहिये।
  - ह। गायत्वीसे आरम्भकर त्रिष्टुप् पर्धन्त ये सब आर्था छन्द कहे गये है—( जैसे २४ अक्षर गायत्वी, २८ अक्षर उष्णिक, ३२ अक्षर अनुष्टुप्, ३६ अक्षर वृहती, ४० अक्षर पंक्ति, ४४ अक्षर विष्टुर्) वेदके न्याय लौकिक छन्दोंमें इनका व्यवहार होगा।
  - १०। प्रत्येक छन्दके ही चारभागके एक भागकी पाद कहते हैं।
    जैसे चौविश अक्षर गायत्रीका छः अक्षरोंमें एकपाद। इत्यादि यह
    सूत्र समवृत्तविषयक।
  - ११। न्य नाधिक जितने अक्षरके पादसे जिस छन्दकी समाप्ति होती है, उतने अक्षरोंमें उसका छन्दका पाद लेना होगा। उद्गतिहि विषमवृत्तमें चारभागके एकभागमें पादको व्यवस्था न होकर निर्हिष्ट अक्षरोंसे ही पाद कि व्यवस्था होगी।

- १२। चार लघु वर्णके "गण" संज्ञा होती हैं। आर्घ्यालक्षण-सिद्धि ही गणसंज्ञाका प्रयोजन।
- १३। वह गण किसी जगहमें दो गुरु वर्णसे, किसी (११) किसी जगह दो छघु वर्ण (॥) से, और अन्त्य एक गुरु वर्ण (।ऽ) से, किसी किसी जगह मध्यवत्तीं एक गुरु वर्ण और दो छघु वर्ण (।ऽ।) से, किसी जगह आदि एक गुरु वर्ण और दो छघु वर्ण (ऽ।।) से, खवं कहीं पर चार छघु वर्ण (।।।।) से विन्यस्त होगा। इस प्रकार विन्यास प्रभेदके कारण निर्देशके छिये प्रथम अध्याय त्रयोदश सूत देखो। इसके किसी विन्यासका भी सम्भव न रहनेसे स्पष्टार्थंहि करना पडा।
- १८। जिस छन्दमें सात गण और गणका अर्द्ध रहे, वह छन्द आर्ट्यार्द्ध रूपसे परिगणित होगा। इस जगह समग्र विभागमें कुछ अर्द्ध शब्दका प्रयोग रहनेसे द्वितीयार्द्ध भी इसप्रकार समक्तना होगा। पिङ्गलाचार्य आर्ट्यार्द्ध के लक्षणसे जनाते हैं कि आर्ट्यामें अवान्तर पादकी ब्यवस्था नहीं हैं।
- १४। आर्थ्याछन्दके प्रथम, तृतीय, पञ्चम और सत्तमगण मध्यगुरु (।ऽ।) नहीं होंगे।
  - १६। आर्याछन्दका पष्टगण मध्यगुरु (।ऽ।) ही होगा।
- १७। कहीं पर आर्घ्याछन्दका पष्ट गण सर्व्य लघु (॥॥) भी होगा।
  - १८। षष्टगण शुद्ध होनेसे द्वितीय अक्षरावधि पदं प्रवर्त्तित होगा।
- १६। षष्ट्रगण मध्यगुरु किंवा सर्व्य छघु होकर सप्तमगण सर्व्य छघु होनेपर प्रथम अक्षरावधि पद प्रवर्त्तित होगा।
- २०। द्वितीयाद<sup>°</sup>में पञ्चमगण होनेसे सर्वेछघु (॥॥) होगा। प्रथम अक्षरसे पद प्रवर्त्तित होगा।
  - २१। द्वितीयाद्धं का षष्ठगण छघु (।) होगा। १६ और २१—िश

१७ सूत्रसे मध्यगण और सर्वेलघुकी प्राप्ति रहने पर यह अपवाद कथित हुया।

२२। जिसके प्रथम और शेषाद्ध में तिन गणोंमें पाद समाप्त होगा, उस आर्घ्याके "पथ्या" कहते हैं।

२३। जिस आर्घ्यांको प्रथमाद्ध में शेषाद्ध में वा उभयाद्ध में तिन गणोंसे पाद समाप्ति न ही, उस आर्घ्यांको "विपुला" कहते हैं। विपुला आद्यन्तोभयाद्ध पूर्विक रहनेसे (१) आदिविपुला, (२) अन्त्य-विपुला और (३) उभयविपुला भेदसे तिन प्रकार हैं। उदाहरण वृत्तिमें देखो।

२४। जिस आर्घ्याछन्दका द्वितीय और चतुर्थगण दो गुरुवर्णके (लघु वर्णके) मध्यवत्ती होकर मध्यगुरु (।ऽ।) होता है, उस आर्घ्याको "चपला" कहते हैं। वह अधिकार सुत्र हैं।

२५। पूर्व भागमें चपला लक्षण रहनेसे, उस आर्थाको "मुखचपला" कहते हैं।

२६। द्वितीयाद्व में चपलाका लक्षण रहनेसे, उस आर्घ्याकी "जधनचपला" कहते हैं।

- २७। जिस छन्दका उभयाद्ध में चपलालक्षण लक्षित होता हैं, उस आर्घ्याकी "महाचपला" कहते हैं।
- २८। जिस छन्दका शेषार्द्ध प्रथमार्द्ध के तुरथ अर्थात् जिसके हितीयार्द्ध में भी षष्ठ गण मध्यगुरु वा सर्व्य गुरु हो, उस आर्थ्याको "गीति" कहते है।
- ३६। आर्थ्याछन्दका प्रथमाद्ध, जिसका शेषाद्ध और शेषाद्ध जिसका प्रथमाद्ध हो, उसको "उद्गीति" कहते हैं।
- ३०। जिस छन्दका प्रथमाद्ध शेषाद्ध के तुत्य अर्थात् जिसके प्रथमाद्ध में षष्टगण एकलघु हो, उस आर्य्याको "उपगीति" कहते है।

३१। जिस छन्दका प्रथमाद्ध और शेषाद्ध आठ आठ गणद्वारा निवद हो, उसको "आर्ट्यागीति" कहते हैं।

३२। जिस छन्दके प्रथम और तृतीय पादमें चतुर्दश लकार, एवं द्वितीय और चतुर्थ पादमें पोड़श लकार होता हैं, एवं प्रत्येक पादको अन्त्य भाग रगण (ऽ।ऽ) एक लघुवर्ण और एक गुरुवर्ण द्वारा निवद्ध होता हैं, उस छन्दको "वैतालीय" कहते हैं।

३३। वैतालीयनामक "छन्दके प्रत्येक पाद्शेषमें एक गुरुवर्ण अधिक होनेसे उसको "औपच्छन्दसक" कहते हैं।

३४। पूर्वींक वैतालीय छन्दके रगणके स्थानमे भगण (ऽ।।) और रगणके परवर्ती लघुवर्णके स्थानमें गुरुवर्ण रहनेसे उसको "आपातलिका" कहते है।

३५। पूर्व्योक्त वैतालीय अधिकारमें रगणादि द्वारा पादके अन्तस्थित आठ लकारोंका विन्यास नियमित हुया हैं। उसके अविशिष्ट लकार हि शेषशब्दमें समभते होंगे। अतपव वहीं शेष, प्रथम और तृतीय पादके छह लकार पवं द्वितीय और चतुर्ध पादके आठ लकारोंके सम्बन्धमें ऐसा नियम कहा है कि लकार दूसरे कि साथ अर्थात् द्वितीय लकार तृतीयके साथ, चतुर्ध लकार पञ्चमके साथ और ६ष्ठ लकार सप्तमके साथ नहीं मिले। इस नियमसे अविशिष्ट लकारोंका मिलित भाव भी अनुज्ञात होगा।

३६। इस वैतालीय अधिकारमें द्वितीय और चतुर्थ पादमें छह लकार अमिश्रित अर्थात् एक एक करके पृथक् पृथक् नहीं प्रयुक्त होंगें। इससे प्रथम और तृतीय पादमें पृथक प्रयुक्त होनेमें कोई वाधा नहीं है।

३७। द्वितीय एवं चतुर्थ पादमें पञ्चम लकारके साथ चतुर्थ लकार मिलित होनेसे, उसको "प्राच्यवृत्ति" वैतालीय छन्द कहते है। वह सूत्र ६८, ३६ और ३५के सूत्रके अपवाद्रूपसे कहा गया है।

- ३८। प्रथम एवं तृतीय पादमें यदि तृतीयके साथ द्वितीय लकार मिलित, अर्थात् एक गुरु वर्णसे निवद्ध हो, तव उनको "उदीच्यवृत्ति" नामक वैतालीय छन्द कहते है।
- २६। प्रदर्शित प्राच्यवृत्ति एवं उदीच्यवृत्ति इन दोनोंके लक्षणयुक्त छन्दको "प्रवृत्तक" वैतालीय कहते हैं।
- ४०। जिस छन्दमें सब पाद ही अगुक्छक्षणान्वित अर्थात् प्रत्येक पाद कुछ १४ छकार, एवं द्वितीय छकार तृतीयके साथ मिलित हो, उसको "चारुहासिनी" कहते हैं।
- ४१। जिस छन्दके सब पाद युक्छक्षणान्वित अर्थात् प्रतिपादमें कुल सोलह लकार एवं पञ्चमके साथ चतुर्थ मिलित हो, उसको "अपरान्तिका" नामक वैतालीय कहते हैं।
- 8२। जिस छन्दके प्रतिपादमें शेष एक गुरुवर्ण रहकर कुल सोलह लकार रहें एवं नवम लकार मिलित नहीं, उसकी "मातासमक" कहते हैं।
- 8३। जिस मात्रासमक छन्दके प्रतिपादमें द्वादश लकार और नवम लकार खरूपसे ही वर्त्तमान रहें, अर्थात् कोई भी गुरुवर्ण सङ्गत न हो, उसको "वानवासिका" नामक मात्रासमक कहते हैं।
- 88। जिस मातासमक छन्दके प्रतिपादमें पश्चम और अष्टम लकार स्वरूपसे ही वर्त्तमान रहे, उसको "विश्लोक" नामक मातासमक छन्द कहते हैं।
- 8५। जिस छन्दका नवम पञ्चम और अष्टम लकार स्वरूपमें वर्त्तमान रहे, उसको "चित्रा" नामक मालासमक कहते हैं।
- 8६। जिस छ दके नवम वर्ण दशमवर्णकी साथ एकी भूत हो अर्थात् एक गुरु वर्णसे व्यवस्थित हो, उसकी "उपचिता" कहते हैं।

8७। पूर्व्योक्त पांच प्रकार छन्दोके वीचमें जिस जिस चारपाद छन्दोकी "पादाकुलक" कहते हैं।

8८। जिस छन्दके प्रतिपाद सोलह लघु वर्ण रहे, उसके "गीत्यार्या" नामक जाति कहते है। पहिलेसे ही ल अधिकार आकर सिद्धि होने भी दुसरिवार ल प्रहण करके जानते है कि—पहिलेके स्थानोंमें जैसे एक गुरु वर्णसे दो लकार विन्यस्त किया हैं यहां पर उस प्रकार नहीं होगा।

४६। वही गीत्यार्थ्या यदि विपर्यंस्त हो, अर्थात् एक अर्द्धभाग वित्तस लघुवर्णी निवद्ध होकर एक अर्द्धभाग सोलह गुरुवर्णसे निवद्ध हो, तव उसको "शिखा" कहते हैं।

५०। शिखाके वीचमें विशेष यह है कि, जिसका पूर्व्यमाग वित्तस लघुवणींसे निवद्ध होकर शेष भाग सोलह गुरुवणींसे निवद्ध हो, उसका "ज्योतिः" नामक शिखा कहते है।

५१। जिस पूर्विभाग सोलह गुरुवणींसे निवद्ध होकर शेषभाग वित्तस लघु वर्णींसे निवद्ध हो, उसको नाम "सौम्या" शिखा कहते हैं।

प्र । जिसके प्रथम भागमें सत्ताईस लघु वर्ण और शेषमें एक
गुरु वर्ण सवसहित उनत्तिस लकार, एवं शेष भागमें उनत्तिस लघु
वर्ण और अन्तमें एक गुरु वर्ण सव मिलकर एकत्तिस लकार, उसका
नाम "चूलिका"। कोई कोई छन्दः शास्त्रकार इस स्वका "चूलिकाद्वर्भकोनिवंशदन्तेग्", इस प्रकार पाठ सङ्गत मानते हैं, और उसके
मत्में चूलिकाके प्रत्येक अर्द्ध भागमें ही उनत्तिस लघु वर्ण और
अन्तमें गुरुवर्ण सव मिलकर एकत्तिस लकार रहना चाहिये।

५३। अब गण-मालासे प्रथित सब छन्दोंके गुरु छघु संख्या जनानेके लिये कहा जाता हैं। आर्घ्या प्रभृति छन्दोंके बोचमें जिस निर्द्धि मालामें संख्यासे अक्षरसंख्या कम होगी, उसको गुरुसंख्या और तद्भिन्न अन्यका छघु संख्या समक्षना। एकगुरु वर्णकी द्विमाता रहनेसे गुरुवणमें समावेश रहनेसे ही माताकी संख्यासे अक्षरकी संख्या कम होती है। अतएव केवल लघुवणका समावेश रहनेसे ही लघुसंख्या होगी।

चतुर्थे अध्याय समाप्त । ४

#### पञ्चम अध्याय

- १। "वृत्त" शास्त्रसमाप्तिपर्यंन्त यह अधिकार जावेगा। अर्थात् इससे लेकर शास्त्रसमाप्तिपर्यंन्त जो सब छन्द होंगे चे सब ही वृत्तछन्दो होगा छन्द जाति और वृत्तभेदसे दो प्रकारका है। इस अधिकार स्वतसे परवत्तीं सब छन्दो ही वृत्तक्षपसे निर्दिष्ट रहनेसे पूर्वोक्त सब लौकिक छन्दही जाति समक्षने चाहिये।
- २। वृत्त छन्द तिन प्रकार है—सम, अद्ध सम, और विषम। जिसका प्रत्येक पाद समान अर्थात् एक ही लक्षणसे लक्षित, उसको सम, जिसका अर्द्धभाग समान एक लक्षणसे लक्षित उसको अर्द्धसम, एवं जिसके सब पाद ही भिन्न भिन्न लक्षणाकान्त उसको विषम कहते है। नामको अर्थ लेकर ही इस प्रकार समभना होगा।
- ३। स्त्रस्थ "सम" शब्दका अर्थ लक्षणसे सम, वृत्तकी संख्या "तावत् कृत्वः कृतं" का अर्थ उसके द्वारा गुणित। अत्यव स्त्रार्थ हुया—समवृत्तकी संख्यासे समवृत्तकी संख्याको गुण करनेसे, जो संख्याका गुणफल होगा, उसीसे अद्धे सम वृत्तकी संख्या समक्ष्ता। जैसे अष्टमाध्यायमें गायत्वी सम वृत्तकी संख्यानिहिष्ट हुई है—६४, इस ६४को ६४से गुण करनेसे गुणफल होगा ४०६६, अत्यव गायत्वी अद्धे सम वृत्तकी संख्या हुई चार हजार छियानव।

8। अद्धं समवृत्तकी संख्यासे अद्धं सम वृत्तकी संख्याको गुण करनेसे जो संख्याका गुण फल होता है, उससे विषम वृत्तकी संख्या निर्द्धारित होती है। जैसे पूत्र्य कथित ४०६६ द्वारा गुण करनेसे गुणफलसंख्या होती हैं—१, ६७, ७७, २१६। अतः विषम वृत्तकी वेसंख्या हुई।

५। उस विषम और अर्द्ध समवृत्तकी संख्यासे स्वीय स्वीय मूळराशिसंख्या त्याग करानी होगी। अर्थात् उक्त विषम वृत्तकी संख्यासे उस मूळराशि अर्द्ध समवृत्तकी संख्या ४०६६ त्याग करनेसे शुद्ध विषम वृत्तकी संख्या होगी—२, ६७, ७३, ११० पवं प्रदर्शित अर्द्ध सम वृत्तकी संख्यासे उसकी मूळराशि समवृत्त की संख्या ६४ त्याग करनेसे समवृत्तकी संख्या होती है ४०३२।

- ६। आठ अक्षरका एक पाद। इस प्रकार छन्दोके पूर्व पूर्व अक्षर अर्थात् प्रथम तृतीय पश्चम और सप्तम अक्षर गुरु एवं पर पर अक्षर अर्थात् द्वितीय, चतुर्थं, षष्ट और अष्टम अक्षर छघु होनेसे उसको "समानी" कहते है। सिंहावलोकिन्यायानुसार नवम स्त्रसे अनुष्टुम् अधिकार करके केवल अष्टाक्षर पाद घरा है।
- ७। अष्टाक्षर पाद छन्दके पूर्व्य पूर्व्य अक्षर अर्थात् प्रथम तृतीय, पश्चम और सप्तम अक्षर हस्व पवं पर पर अक्षर अर्थात् द्वितीय, चतुर्था, षष्ठ, और अष्टम अक्षर दीर्घ होनेसे उसको "समानी", नामक छन्द कहते है। कोई कोई छन्द शास्त्रकार इसको "नाराच" कहते है।
- ८। समानी और प्रमाणी भिन्न अष्टाक्षर पाद छन्दको "वितान" कहते हैं।
- १। इस स्त्रको अधिकार स्त्र जानना। सप्तम अध्यायकौ
   समाप्तिपर्यन्त "पादस्य" एवं इस अध्यायके विश स्त्रके पूर्व्य पर्यन्त
   "अनुष्टुभवक्त" अधिकृत होगा।

१०। यह निषेध सूत्र। इस वक्तृ जातिमें पादके प्रथम वर्णके ऊर्द्ध में सगण (।।ऽ) और नगण (।।।) नहि देना होगा।

११। द्वितीय एवं चतुर्थ पादमें प्रथम वर्णके ऊद्ध में रगण (ऽ।ऽ)

नहि देना होगा।

१२। सगण नगण भिन्न 'म' आदिमें हैं — ऐसे ६ष्ठो तिकगणोंके वीचमें जो कोई एक तिकगण देना आवश्यक है।

१३। पादके चतुर्थ अक्षरके ऊद्धं में यगण (।ऽऽ) रहना

आवश्यक है।

१८। जिस वक्तृके युक्पादमें अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादमें चतुर्थवर्णका ऊद्धमें जगण (।ऽ।) रहेगा, उसको "पश्या" कहते है। यह १३ सूत्रका अपवाद है।

१५। उक्तलक्षणके विपरीत (अर्थात् जिसके प्रथम और तृतीय पादमें छतुर्थ वर्णके ऊर्द्धमें जगण (।ऽ।) विन्यस्त रहे, उस वक्को

भी किसीके मतमें 'पथ्या' कहते हैं।

१६। जिस छन्दके अयुक्त पादमें अर्थात् प्रथम और तृतीय पादमें चतुर्थ वर्णके ऊर्द्धमें न (।।।) एवं युक् पादमें अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादमें चतुर्थ वर्णके ऊर्द्धमें यगण रहेगा,

ऐसे अनुष्टुभ् वक्तको "चपला" कहते है।

१७। यह अधिकार स्त है। जिन छन्दकै द्वितीय और चतुर्थ पादमें सप्तम अक्षर छघु होगा, उसको "विपुछा" कहते हैं। उन्निस स्तिंके साथ एक योगसे विपुछाका छक्षण निष्पन्न होगा। पध्यामें प्रथम और तृतीय पादमें चतुर्थ वर्णके ऊद्ध में यगणकी आवश्यक। विपुछामे यगणके वद्छमें भगण रगण वा नगण की आवश्यकता; यह हि पथ्या और विपुछका भेद।

१८। सैतवआचाय्य कहते है युक्पाद और अयुक् पादमें

सवस्थानमें सप्तम वर्णे लघु होगा।

१६। जिस छन्दके युक्पादमें सप्तम वर्ण लघु एवं अयुक्पादमें

चतुर्थं अक्षरके ऊर्द्धं में यगणको वाधा देकर भगण, रगण वा तगण रहेगा उस छन्दको "विषुळा" कहते है।

- २०। अनुषुभ्को पाद्से प्रत्येक पाद्में चार चार अक्षर वढनेसे अर्थात् प्रथम पाद्में आठ अक्षर, द्वितीय पाद्में वारह अक्षर, तृतीय पाद्में पोलह अक्षर और चतुर्थ पाद्में विश अक्षर होनेसे जो छन्द होता, उसको "पद्चतुरूद्ध" कहते हैं। इस छन्द्में अक्षरोंको हस्बदीर्घ कोई नियम नहि है।
- २१। पूर्व्योक्त पदचतुरू देने प्रतिपादने अन्तने दो दो अक्षर यदि दीर्घ हो तव उसको "आपीड" कहते है। शेष दो वर्णीका दीर्घटन विधान होनेसे और सव वर्ण हस्व होंगे, यह स्त्रकार अभिप्राय जानना।
- २२। पूर्व्योक्त पदचतुरुद्ध के प्रतिपादके आदिमें दोवण दीघं होनेसे उसकी "प्रत्यापीड" कहते हैं। यहां पर भी पूर्ववत् सव वर्ण हस्व रहेगा सुत्रकारका वैसा अभिप्राय जानना।
- २३। पूर्वोक्त पदचतुरूद्ध के प्रतिपादके प्रथम दो अक्षर पवं शेष दो अक्षर गुरु होनेसे उसको भी "प्रत्यापीड" कहते है। जतएव प्रत्यापीड छन्द दो प्रकार हुआ।
- २४। यदि द्वितीयादि पादके सहित प्रथम पादका विपर्धास हो तव पदचतुरुद्ध यथाक्रमसे "मञ्जरी" "लवली" और "अमृतघारा" भागसे कथित होता है। अर्थात् आदि पादके स्थानमें द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमें आदि पाद होनेसे "मञ्जरी" आदि पादके स्थानमें लतीय पाद और तृतीय पादके स्थानमें आदि पाद होनेसे "लवली", एवं आदिपादके स्थानमें चतुर्थ पाद और चतुर्थ पादके स्थानमें आदि पाद होनेसे "अमृतघारा" नाम होगा। कोई कोई छन्दःशास्त्रकार आपीडादि छन्दीके इस प्रकार पादविपर्यासेसेमी

मञ्जरी प्रभृति संज्ञा करते है। यहाँ हि पर पदचतुरूर्द्धाधिकार समाप्त हो गया है।

२५। जिस छन्दके प्रथम पादमें यथाक्रमसे सगण, जगण, सगण, अगेर एक इस्व वर्णोंसे कुळ १० अक्षर, द्वितीय पादमें नगण, सगण, जगण और दीर्घवर्णोंसे कुळ १० अक्षर, तृतीय पादमें भगण, नगण, यगण, ळकार और एक गुरु वर्णोंसे कुळ ११ अक्षर, ऐवं चतुर्थ पादमें सगण, जगण, एकटो गुरुवर्णसे कुळ १३ अक्षर हो उस वृत्तकी "उद्गता" कहते है। इससे इस प्रकार जानना चाहिये इस छन्दका आदि पाद द्वितीयपादके सहित एकतः अर्थात् विना विलम्बसे पढना होगा।

२६। जिस छन्दके तृतीय पादमें यथाक्रमसे रगण, नगण, भगण और एक दीर्घ वर्णसे कुछ १० अक्षर एवं अन्य तिन पाद पूर्वोक्त उद्गता छन्दके छक्षणयुक्त होती उसको "सौरभक" कहते हैं।

२७। जिस छन्दके तृतीय पादमें यथासंख्यासे दो नगण और दो सगण द्वारा कुळ द्वादश अक्षर और अन्य तिन पाद पूर्व्योक्त उद्दर्ग गताळक्षणयुक्त हो, उसको "लिलत" नामक छन्द कहते हैं।

२८। जिसके प्रथम पादमें यथाक्रमसे मगण, सगण, जगण, भगण और दो गुरुवणोंसे कुल १८ चौद अक्षर, द्वितीय पादमें सगण, नगण, जगण, रगण और गुरुवणें से कुल १३ अक्षर, तृतीय पादमें दो नगण और सगणसे कुल ६ अक्षर एवं चतुर्थ पादमें तिन नगण, जगण और यगणद्वयसे १५ अक्षर होता है उसको "उपस्थित-प्रचुपित" नामक वृत्त कहते हैं। इस स्त्रमें "पृथगाद्यं" इस अंशसे उद्दगता छन्दका "एकतः" अधिकार निवृत्त हुया अर्थात् इस छन्दमें उद्दगताकी तरह प्रथम पाद द्वितीय पादिक साथ एकत निर्वत होगा॥

२६। जिसके तृतीय पादमें यथाक्रमसे दो नगण, एक सगण,नगण,

और सगनसे कुछ १८ अक्षर एवं अन्य तिन पाद प्रदर्शित "उपस्थित-प्रचुपित" छन्दके लक्षणाक्रान्त हो उसका "वर्द्धमान" नामक वृत्त कहते है।

- ३०। जिसके तृतीय पादमें यथाक्रमसे तगण, जगण और रगणसे कुल ६ अक्षर एवं अन्य तिन पाद यथोक्त "उपस्थितप्रचुपित" छन्दके लक्षणाकान्त हो उसको "शुद्धविराड्ऋषभ" नामक वृत्त कहते हैं।
- ३१। यह अधिकार स्तृत है। इस अध्यायकी समाप्तिपर्यंन्त "अर्द्ध" यह स्तृत अधिकृत होगा अर्थात् अतःपर अध्यायसमाप्ति-पर्यंन्त यो सब मूल करेंगे सबहि अर्द्ध के लक्षण होंगे।
- ३२। जिसके प्रथम पादमें यथाक्रमसे तिन सगण एक लघुवर्ण और एक गुरुवर्णसे कुल ११ अक्षर द्वितीय पादमें तिन भगण और दो गुरुवर्ण द्वारा १० अक्षर एवं (समप्रविभागवाची अर्द्ध शब्द द्वारा) द्वितीयार्द्ध और इस प्रकार अर्थात् तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थ पाद द्वितीय पादके लक्षणयुक्त हो उसको "उपचितक" नामक वृत्त कहते हैं।
- ३३। जिसके प्रथम पादमें यथाक्रमसे तिन भगण और दो गुरु-वर्ण द्वारा कुळ ११ अक्षर, द्वितीय पादमें नगण, दो जगण और रगण द्वारा कुळ १२ अक्षर, पवं पूर्व्य वत् तृतीयप्रथमपादके और चतुर्थ पाद द्वितीयके लक्षणयुक्त हो उसको "द्रुतमध्या" नामक वृत्त कहते हैं।
- ३८। जिस छन्दके प्रथम पादमें यथाक्रमसे तिन सगण और एक दीर्घवर्ण, द्वितीय पादमें तिन भगण और दो दीर्घवर्ण रहे पवं पूर्व्य वत् तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थपाद द्वितीय पादके लक्षणयुक्त हो उसको "वेगवती" नामक वृत्त कहते हैं।
- ३४। जिस छन्दके प्रथम पादमें यथाक्रमसे तगण, जगण, रगण, और एक दीर्घवर्ण, द्वितीय पादमें मगण, सगण, जगण और दी

दीर्घवर्ण रहे, एवं पूर्व्य वत् तृतीय पाद प्रथम पादके एवं चतुर्थपाद द्वितीय पादके लक्षणयुक्त होनेसे उसको "भद्रविराट्" नामक छन्द कहते हैं।

- ३६। जिस छन्दके प्रथम पादमें यथाक्रमसे सगण, जगण, सगण और दो पक दीर्घवर्ण, द्वितीय पादमें भगण, रगण, नगण और दो दीर्घवर्ण रहे, एवं पूर्व्य वत् तृतीयपाद प्रथमपादके और चतुर्थपाद द्वितीयके लक्षणयुक्त हो उसको "केतुमती" नामक छन्द कहते हैं।
- ३७। जिस छन्दके प्रथम पादमें यथाक्रमसे दो तगण, जगण, और दो दीर्घवर्ण, द्वितीय पादमें जगण, तगण, जगण और दो दीर्घवर्ण रहे, पवं तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थ पाद द्वितीय पादके लक्षणान्वित हो, उसको "आख्यानिकी" नामक छन्द कहते हैं।
- ६८। जिस छन्दके प्रथम पादमें क्रमसे जगण, तगण, जगण, दो दीर्घवर्ण; दितीय पादमें दो तगण, दो जगण, और दी दीर्घवर्ण रहे, और तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थ पाद द्वितीय पादके छक्षणान्वित होता है, उसको "विपरीताख्यानिकी" कहते है। यह दो छन्द वक्ष्यमाण उपजातिके अन्तर्गत होनेसे भी विशेष संज्ञाके निमित्त अर्द्ध समाधिकारमें हो पढना चाहिये यह छन्दोंके विद्वानीका अभिप्राय है।
- ३६। जिस छन्द्के प्रथम पादमें क्रमसे तिन सगण, एक हस्व वर्ण, और एक गुरुवर्ण; द्वितीय पादमें नगण, दो भगण और रगण रहे एवं तृतीय पाद प्रथमके और चतुर्थ पाद द्वितीय पादके समान लक्षणान्वित होता है, उसको नाम "हरिणप्रृता" वृत्त है।
- ४०। जिस छन्दके प्रथम पादमें क्रमसे दो नगण, रगण, एक हस्त और एक दीर्घावर्ण, द्वितीय पादमें नगण, दो जगण और रगण रहे एवं तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थ पाद द्वितीय पादके समान छक्षणान्वित हो, उसकी "अपरवक्त," नामक छन्द कहते

है। यह छन्द वैतालीयके वीचमें पढनेसे भी विशेष संज्ञाके लिये इस प्रकरणमें पढा है।

8१। जिस छन्दके प्रथम पादमें कमसे दो नगण, रगण, और यगण; द्वितीय पादमें नगण, दो जगण, रगण और एक दीर्घवर्ण रहे एवं तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थ पाद द्वितीयपादके समान छक्षणान्वित हो, उसकी "पुष्पिताया" कहते हैं। यह छन्द "औपछन्दिसक" के वीचमें पठित होनेसे भी विशेष संज्ञा जनानेके छिये इस प्रकरणमें पठित हुआ है।

8२। जिस छन्दके प्रथम पादमें क्रमसे रगण, जगण फिर भी रगण और जगण; दितीय पादमें जगण, रगण, फिर भी जगण, रगण और एक दीर्घवर्ण रहे एवं तृतीय पाद प्रथम पादके और चतुर्थ पाद द्वितीय पादके समानलक्षणान्वित हो, उसको "यवमती" नामक छन्द कहते हैं।

8३। जिस छन्दके प्रथम पादमें पहिले अष्टाविंशति अक्षर लघु और शेषके एक गुरु कुल २६ वर्ण, २य पादमें ३० लघु वर्ण और शेष गुरु वर्ण, कुल ३१ वर्ण हो और ३य पाद प्रथम पादके ४र्थ पाद २य पादके समान लक्षणान्वित हो, उसको "शिखा" नामक वृत्त कहते हैं।

88। जिस छन्दके प्रथम और तृतीय पादमें शिखाछन्दोक ३१ वर्ण, एवं द्वितीय और चतुर्थपादके शिखा छन्दमें कहेंद्वे २६ वर्ण हो, उसको "खञ्जा" नामक छन्द कहते हैं।

#### षष्ठ यध्याय ।

१। छन्दशास्त्रमें छन्दसे निवद्ध श्लोकोंके पादादि विभागका (अर्थात् यहां पर विश्राम होता है उस स्थलके ज्ञापकका) नाम यति है। वृत्ति देखो ।

- २। जिसके (गायत्त्रीछन्दके) प्रत्येकपादमे तगण और यगण रहे, उसको "तनुमध्या" नामक छन्द कहते है।
- ३। जिसके (उष्णिक्छन्दके) प्रत्येक पादमें जगण, सगण और गकार रहे, उसको "कुमारलिलता" छन्द कहते है।
- 8 । जिस अनुष्ठ भ्छन्दके प्रत्येक पादमें भगण, तगण, लकार
   और गकार रहे, उसको "माणवकाकी डितक" छन्द कहते हैं ।
- ५। जिस अनुष्ठुभ्छन्दके प्रत्येक पादमें दो भगण और दो गकार रहे, उसको "चित्रपदा" नाम वृत्त कहते हैं।
- ६। जिस अनुष्टु भ्छन्दके प्रत्येक पादमें दी भगण और दो गकार रहे, उसको "विद्युन्माला" नामक वृत्त कहते हैं।
- 9। जिस श्लोकके प्रतिपादमें मगण और नगण एवं दो दीर्घ वर्ण रहे, उसको "हंसरुत" छन्द कहते है।
- ८। जिस छन्दके प्रतिपादमें दो नगण और मगण रहे, उसको "भुजगिशशुभृता" छन्द कहते है। इस छन्दमें सात और दो अक्षरीं पर यति रहेगी।
- ह। जिस श्लोकके प्रतिपादमे रगण, नगण, और सगण रहे, उसको "हलमुखी" नामक छन्द कहते है। इस छन्दमें तीन और छय अक्षरोंमे यति रहेगी।
- १०। जिस श्लोकके प्रतिपादमें मगण, सगण, जगण और एक दीर्घवर्ण रहे, उसको "शुद्धविराट्" छन्द कहते है। इस छन्दका पादान्तमें यित होगी।
- ११। जिस श्लोकके प्रतिपादमें मगण, नगण, यगण और एक दीर्घावर्ण रहे उसको "पणव" छन्द कहते है। इस छन्दमें पांच पांच अक्षरोंमे यति होगी।
  - १२। जिस स्लोकके प्रतिपादमें भगण, मगण, सगण और

एक दीर्घावर्ण रहे, उसको "रुक्मवती" नामक छन्द कहते हैं। इस छन्दमें पादान्तमें यदि होगी।

- १३। जिस श्लोकके प्रतिपादमें रगण, जगण, रगण और एक दीर्घावर्ण रहे, उसकी "मयरसारिणी" छन्द कहते हैं। इस छन्दमें पादान्तमें यित होगी।
- १८। जिस श्लोकको प्रतिपादमें मगण, भगण, सगण और एक दीर्घवर्णसे रचित हो उसको "मत्ता" नामक छन्दं कहते है। इस छन्दमें चार अक्षर और छह अक्षरोंमें यति होगी।
- १५। जिस छन्दको प्रतिपादमें तगण, दो जगण और एक दीर्घ वर्णसे रचित हो, उसको "उपस्थिता" छन्द कहते है। इस छन्दमें दो और आठ अक्षरोंमें यित होगी।
- १६। जिस क्लोक का प्रतिपाद दो तगण, एक जगण और दो दी वर्णोंसे रचित हो, उसको "इन्द्रवज्रा" कहते है। इस छन्दोमें पादान्तमें यित होगी।
- १७। जिस श्लोकका प्रतिपाद जगण, तगण, जगण और दीर्घ-वर्णोंसे रचित हो, उसको "उपेन्द्रवज्रा" कहते है। इस छन्दमें भी पादान्तमें यति का नियम है।
- १८। जिस श्लोकका कोई पाद इन्द्रवज्रािक लक्षणसे, कोई पाद उपेन्द्रवज्रािक लक्षणसे रचित हो, उसको "उपजाित" कहते हैं। इस प्रकार वंशस्थिवलके साथ इन्द्रवंशाका लक्षण और शािलनीकी साथ वातोम्मीकी लक्षण मिलनेसे भी "उपजाित" छन्द होता है। उपजाित नानाप्रकार की है। इन्द्रवज्रासे उपेन्द्रवज्राके मिलनेसे जो जाित होती है उसके भेदप्रस्तावानुसारसे चोदह प्रकारके हैं।
  - १६। जिस श्लोकका प्रतिपाद तीन भगण और दो दीर्घ

वर्णोंसे रचित हो, उसको "दोधक" कहते है। इसमें पादान्तमें यितका नियम है।

२०। जिस श्लोकका प्रतिपाद भगण दो तगण और दो दीर्घ वर्णसे रिवत हो, उसको "शालिनी" कहते हैं। इस छन्द चार और सात अक्षरोंमें यित होती हैं।

२१। जिस श्लोकका प्रतिपाद मगण, भगण, तगण और दो दीर्घ वर्णोसे रचित हो, उसको "वातोम्मी" कहते हैं। इस छन्दमें चार और सात अक्षरोंमें यित होती हैं।

२२। जिस श्लोकका प्रतिपाद मगण, भगण, नगण एक लघुवर्ण और एक दीर्घवर्णसे रचित हो उसको "भ्रमरविलसिता" कहते है। इसमें चार और सात अक्षरोंमें यित होती हैं।

२३। जिस श्लोकका प्रतिपाद रगण, नगुण, रगण, एक लघु वर्ण, एक गुरुवर्णसे रचित हो, उसको "रथोद्धता" कहते हैं। इस छन्दमें पादान्तमें यति होगी।

२४। जिस क्लोकका प्रतिपाद रगण, नगण, भगण, और दो दीर्घावर्णसे रचित हो, उसको "स्वागता" कहते हैं। इस छन्दमें पादान्तमें यित होगी।

२५। जिस श्लोकका प्रतिपाद दो नगण, एक सगण और दो गुरुवर्णसे रचित हो, उसके "वृन्ता" छन्द कहते हैं। इस छन्द मण्डकप्छुति न्यायानुसार चार और सात अक्षरोंमें यति होगी।

२६। जिस श्लोकका प्रतिपाद रगण, जगण, रगण एक लघु वर्ण और एक गुरुवर्णसे रचित हो उसको "श्येनी" छन्द कहते हैं। इस छन्दको पादान्तमें यति होगी।

२७। जिस श्लोकका प्रतिपाद जगण, रगण, जगण, और दी गुरुवर्णसे रचित हो उसको "विलासिनी" छन्द कहते हैं। इस छन्दमें यतिको नियम नहीं।

- २८। षष्टाध्यायकी समाप्तिपय्यंन्त जगती संज्ञाका अधिकार होगा। इस जगती संज्ञासे अध्यायकी समाप्तिपय्यंन्त समस्त छन्दोंके लक्षण हो जगती संज्ञाके अन्तर्गत होंगे। इस लिये आगारी जो 'तोटकं स' इस प्रकार जो तोटकका लक्षण कहेंगे, वह भी जगतीके पादके अक्षरोंकी संज्ञाकी वोधक होगा। तोटक लक्षणका तात्पर्यं तोटकके लक्षणके अनुवादमें दिखाया जायगा।
- २६। जिस छन्दमें जगण, तगण, जगण और रगण रहे, उसकी "वंशस्था" नामक छन्द कहते है।
- ३०। जिसके प्रतिपादमें दो तगण, एक जगण और रगण रहे, उसको "इन्द्रवंशा" नामक वृत्त कहते है। इस छन्द्में पादान्तमें यति होगी।
- ३१। जिसके प्रतिपादमें नगण, भगण और रगण रहे, उसको "द्रुतविलम्बित" नामक छन्द कहते है। पादान्तमें यति होगी।
- २२। जगती अधिकारके अनुसार जवतक द्वादश अक्षर पूर्ण न हो, तवतक सगणका व्यवहार करना चाहिये—अर्थात् जिसके प्रतिपादमें चार सगण रहे उसको "तोटक" कहते हैं। पादान्तमें यतिका नियम।
- ३३। जिसके प्रतिपादमें दो नगण, एक मगण और यगण हो, उसको 'पुट' नामक वृत्त कहते हैं। इसमें आठ और चार अक्षरोंमें यित होगी।
- ३४। जिसके प्रतिपादमें जगण, सगण, फिर भी जगण और सगण रहे, उसको 'जलोद्धतगित' नामक वृत्त करते है। इसमें प्रति छह अक्षरोंमें यित होगी।
  - ३५। जिसके प्रतिपादमें नगण, यगण, फिर नगण और यगण २०-- शि

रहे उसको कुसुमविचित्रा' छन्द कहते हैं। इसमें प्रति छह अक्षरोंमें यति होगी।

३६। जिसके प्रतिपाइमें दो नगण, एक मगण और रगण रहे, उसको 'तत' नामक वृत्त कहते है। इसमें यतिका नियम नहीं है।

39। जिसके प्रतिपादमें दो नगण और दो रगण रहे, उसको "चञ्चलाक्षिका" कहते है। इसमें भी यतिका नियम नहीं है।

३८। जिसके प्रतिपादमें चार यगण रहे, उसको 'भुजङ्ग-प्रयात' कहते हैं। इसमें पादान्तमें यतिका नियम है।

३६। जिसके प्रतिपादमें चार रगण रहे, उसको "स्रग्विणी" वृत्त कहते हैं।

४०। जिसके प्रतिपादमें सगण, जगण फिर भी दो सगण हो, उसको "प्रमिताक्षरा" नामक छन्द कहते है। इसका पादान्तमें यतिका नियम है।

४१। जिस छन्दके प्रतिपाद्में भगण, मगण, सगण और मगण रहे, उसको 'कान्तोत्पीड़ा' नामक छन्द कहते है। पादान्तमें यित होगी।

४२। जिसके प्रतिपादमें दी मगण और दो यगण होंगे, उसकी "वैश्वदेवी" नामक छन्द कहते है। इसमे पांच और सात अक्षरोंमें यित होगी।

8३। जिसके प्रतिपादमें तगण, मगण, नगण, और यगण रहें उसको "वाहिनी" नामक वृत्त कहते हैं।

88। जिसके प्रतिपादमें नगण, जगण, भगण और यगण रहें उसको 'नवमालिनी' नामक वृत्त कहते हैं।

षष्ट अध्याय समाप्त । ६

#### सप्तम अध्याय



अव एक एक अक्षरोकी वृद्धिसे अतिजगती, शक्करी, अतिशक्करी, अत्यष्टि, धृति और अतिधृति—इस सात छन्दोंकी कम कमसे कहे जाते हैं।

१। जिसके प्रतिपादमें मगण, नगण, जगण, रगण और एक
गुरुवर्ण रहे, उसको "प्रहर्षिणी" कहते है। इसमे तीन और दश
अक्षरोंमें यति होगी।

२। जिसके प्रतिपादमें जगण, भगण, सगण, जगण और एक
गुरुवर्ण रहे, उसको 'रूचिरा' कहते हैं। इसमे चार और नवी
अक्षरोंमे यति होगी।

३। जिसके प्रतिपादमें मगण, तगण, यगण, सगण और एक गुरुवर्ण रहे, उसको "मत्तमयूर" नामक छन्द कहते है। इसमें भी चार और नवो रक्षरोंमे यति होगी।

8। जिस छन्दका प्रतिपादमें तीन नगण एवं एक सगण और एक गुरुवर्ण रहे, उसकी "गौरी" नामक वृत्त कहते हैं।

५। जिसका प्रतिपादमें मगण, तगण, नगण, मगण और दो गुरु रहा है, उसके "असम्बाधा" नामक वृत्त कहते है।

६। जिसका प्रतिपादमें दो नगण, एक रगण, सगण, एक छघु और एक गुरु रहा है, उसके "अपराजिता" नामक छन्द कहते है। इस छन्दका सात सात अक्षरमें यित है।

७। जिसका प्रतिपादमें दो नगण, एक भगण, एक नगण एक लघु ओर एक गुरु रहा है, उसको "प्रहरणकलिता" नाम वृत्त कहते है। इस छन्दका भी सात अक्षरोंमे यति है।

- ८। जिसका प्रतिपादमें तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु है, उसका "वसन्तितलका" नामक वृत्त कहते हैं।
- ह। इस "वसन्तितलका" छन्दः काश्यप आचार्य्यका मतसे "सिंहोन्नता" कहा जाता है।
- १०। सैतवाचार्य्य इस वसन्ततिलकाको "उर्द्ध विणी" नामसे कहा है।
- ११। जिसके प्रतिपादमें चार नगण और एक सगण रहे, उसको 'चन्द्रावर्त्ता' कहते है।
- १२। इस चन्द्रावर्त्ता छन्द्के पष्ट और नवमाक्षरमे यति होनेसे इसहीको 'माला' कहते है।
- १३। जब इस ही "चन्द्रावर्ता" छन्दके आठ और सात अक्षरोंमे यति होगी, तब इसका नाम "मणिगुणनिकर" होगा।
- १८। जिसके प्रतिपादमें दो नगण, एक भगण और दो यगण होंगे, उसको "मालिनी" छन्द कहते हैं।
- १५। जिसके प्रतिपादमे भगण, रगण, तीन नगण और एक
  गकार होगा, उसकी "ऋषभगजविल्लसित" नामक छन्द कहते है।
  इससे सात और नौ अक्षरोंमें यित होगी।
- १६। जिसके प्रतिपादमें नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लकार और गकार रहे, उसको 'हरिणी' कहते हैं। छह, चार और सात अक्षरोंमें यित होगी।
- १८। जिसके प्रतिपादमें जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, छकार और गकार रहे, उसको 'पृथ्वी' छन्द कहते हैं। आठ और नौ अक्षरोंमें यति होगी।
- १८। जिसके प्रतिपादमें भगण, रगण, नगण, भगण, नगण, लकार और गकार रहे, उसको 'वंशपत्रपतित' नामक छन्द कहते है। दश और सात अक्षरोंमें यित होगी।

- १६। जिसके प्रतिपादमें मगण, भगण, नगण, तगणद्वय और दो गगण रहे, उसको 'मन्दाकान्ता' कहते हैं। इस छन्दमें चार छह और सात अक्षरोंमें यित होगी।
- २०। जिसके प्रतिपादमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लकार और गकार रहे, उसको "शिखरिणी" नामक वृत्त कहते है। इसमे छह और ग्यारह अक्षरींमें यति होगी।
- २१। जिसके प्रतिपादमें मगण, तगण, नगण और तीन यगण रहे, उसको "कुसुमितलतावेलिता" छन्द कहते हैं, इस छन्दमें पांच छह सात अक्षरोंमें यित होगी।
- २२। जिसके प्रतिपादमें मगण, सगण, जगण, और सगण, दो तगण और एक गकार रहें, उसको "शार्द्घ्यविकीड़ित" छन्द कहते हैं। इस छन्दमें चार और सात अक्षरोंमें यित होगी।
- २३। जिसके प्रतिपादमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगण छकार और गकार रहे, उसको "सुवदना" नाम छन्द कहते हैं। इस छन्दमें सात और छह अक्षरोंमें यति होती है।
- २४। जिसके प्रतिपादमें यथासंख्य गकार और लकारसे वीश अक्षर पूर्ण होंगे, उसको "वृत्त" नामक वृत्त कहते हैं।
- २५। जिसके प्रतिपादमें भगण, रगण, भगण, नगण, और तीन यगण रहें, उसको 'स्राधरा' नामक वृत्त कहते हैं। इस छन्दमें सात सात अक्षरोंमें यित होगी।
- २६। जिसके प्रतिपादमें भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, और गकार रहे उसको "भद्रक" नामक वृत्त कहते है। इस छन्दमें दश और वारहां अक्षरोंमें यति होगो।
- २७। जिसके प्रतिपादमें नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, अगर और गकार रहे, उसको "अध्वललित" नामक छन्द कहते है। इस छन्दमें ११ और १२ अक्षरोंमें यति होगी।

- २८। जिसके प्रतिपादमें दो मगण, तगण, चार नगण एक लकार और गकार रहे, उसको "मत्ताकीड़ा" नामक वृत्त कहते है। इस छन्दमें ८ और १५ अक्षरोंमें यित होती हैं।
- २६। जिसके प्रतिपादमें भगण, तगण, नगण, सगण, दो भगण, एक नगण और यगण रहेंगे, उसको 'तन्वी' हत्त कहते हैं। इसके प्रतिपादमें पांच सात और वारहा अक्षरोंमें यति होती है।
- २०। जिसके प्रतिपादमें भगण, मगण, सगण, भगण, चार नगण और एक गुरु रहे, उसको "क्रौञ्चपदा" नामक छन्द कहते हैं। इस छन्दमें पांच, पांच आट और सात अक्षरोंमें यति होगी।
- ३१। जिसके प्रतिपादमें दो भगण, तगण, तीन नगण, रगण, सगण एक छघु और एक दीघे रहे, उसको "भुजङ्गविजृम्भित" कहते हैं। इसमें ८।११ और ७ अक्षरोंमें यति होगी।
- ३२। जिसके प्रतिपादमें मगण, छह नगण, एक सगण और दो गुरू रहे, उसको "अपवाहक" छन्द कहते है। इस छन्द्रमें छह, नौ, छह और पांच अक्षरोंमें यित होगी।
- ३३। अव दण्डक जाति कहते हैं। जिसको प्रतिपादमें दो नगण और सात रगण रहें, उसको 'दण्डक' नामक वृत्त कहते हैं। सब छन्दोंके ही एक एक अक्षरकी वृद्धिसे प्रवृत्तिके कारण छावीश अक्षर उत्कृतिके पिछे दण्डके प्रस्तावसे इसमें सत्ताइस अक्षर होगे। "दण्डको नौ रः" इस विधानसे आगाड़ि एक एक अक्षर को वृद्धिसे 'प्रस्तार' कथित होगा।
- ३४। सत्ताइस अक्षर विशिष्ट जो प्रथम 'द्र्डक' उसको 'चर्ड-वृष्टिप्रपात' कहते हैं।
- ३४। रात और माएडव्य ऋषियोंने अन्य वृत्त स्थानमें इस नामका "चएडवृष्टिप्रपात" उल्ठेख किया है। एवं इस वृत्ताका अन्य नाम व्यवहार किया है।

३६। इस चएड गृष्टिप्रपातसे ऊर्ड दएडकप्रस्तारका "प्रचित" नाम होगा, पहिले सब छन्दोकी एक एक अक्षरकी वृद्धिकी बात कहि है। अब रेफ युत तीन अक्षरोंसे इसकी वृद्धि कहते हैं। सप्तम अध्याय तमाप्त। ७

#### यप्रम यध्याय



- १। इस छन्दःशास्त्रमें जिसका नाम उठ्ठेख नहीं किया है, परन्तु उसका प्रयोग देखा जाता है, उसको 'गाथा' नाम समक्तना चाहिये।
- २। जिसके प्रतिपादमें भगण, तगण, नगण, और दो गुरुवर्ण हो, एवं पांच और छह अक्षरोंमें यति हो, उसका नाम "कुड्मल-दन्ती" है।
- ३। जिसके प्रतिपादमें नगण, दो जगण और रगण हो, उसको 'वरततु' कहते है। इसको छह अक्षरोंमें यति होगी।
- ४। जिसके प्रतिपादमें मगण, भगण, सगण और मगण रहे, चार और आठ अक्षरोंमें यति हों, उसकी 'जलधरमाला' कहते हैं।
- ५। जिसके प्रतिपादमें दो नगण, और दो रगण एवं पादान्तमें यति रहे, उसको 'गौरी' वृत्त कहते हैं।
- ६। जिसके प्रतिपादमें भगण, तगण, नगण, सगण तथा पांच और सात अक्षरोंमें यित हो, उसको 'ललना' वृत्त कहते हैं।

- ७। जिसके प्रतिपादमें सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु रहे, एवं पादान्तमें यति हो, उसको 'कनकप्रभा' कहते हैं।
- ८। जिसके प्रतिपादमें दो नगण, दो तगण एवं एक गुरु हो, तथा सात और छह अक्षरोंमे यति हो, उसको "कुटिलगित" कहते है।
- ह। जिसके प्रतिपादमें भगण, जगण, सगण, नगण, एवं दो गुरु रहें, एवं पादान्तमें यति हो, उसको 'वरसुन्दरी' कहते हैं।
- १०। जिसके प्रतिपादमें मगण, भगण, नगण, यगण और दो गुरु रहें एवं चार दश और चतुर्दशाक्षरमें यति हो, उसको 'कुटिला' कहते हैं।
- ११। जिसके प्रतिपादमें भगण, रगण, नगण, दो भगण और एक गुरु रहे, एवं ५म ११श और १६श अक्षरोंमें यति हो, उसको 'शेलशिखा' कहते हैं।
- १२। जिसके प्रतिपादमें भगण, रगण, यगण, दो नगण, और एक गुरु रहे, एवं पादान्तमें यति हो, उसकी "वरयुवती" नामक गाथा कहते हैं।
- १३। जिसके प्रतिपाद्में दो सगण, एक जगण, भगण, जगण, और दो गुरुवणं रहे, उसको "अतिशायिनी" कहते हैं। इसमें १० और ७ अक्षरोंमें यति होगी।
- १४। जिसकी प्रतिपादमें नगण, जगण, भगण, दो जगण एक छघु और एक दीर्घ रहे, एवं पादान्तमें यित हो, उसको "अवितथ" नामक गाथा कहते हैं।
- १५। जिसके प्रतिपादमें पूर्वीक १४ स्तके वगण एवं आठ अक्षर, तयोदश अक्षर, एवं सप्तदश अक्षरोंमें यति हो, उसका नाम "कोकिलक" गाथा कहते हैं।
  - १६। जिसके प्रतिपादमें रगण, सगण, दा जगण, एक भगण और

- रगण रहे एवं ८ और १० अक्षरोंमें यति हो उसको नाम "विवुध-
- १७। जिसके प्रतिपादमें देा नगण चार रगण एवं एक मगण और १०श अक्षरोमें यति हो उसको 'नाराचक' कहते हैं।
- १८। जिसके प्रतिपादमें यगण, मगण, नगण, सगण, और देा रगण एवं एक गुरु रहे, ६ और १२श एवं १६ अक्षरोंमें यित हो उसको नाम 'विस्मिता' है।
- १६। जिसके प्रतिपादमें नगण, जगण, भगण, तीन जगण, और एक रगण, पादान्तमें यति हो उसको नाम "शशिवदना"। कोई कोई इसका नाम "पञ्चकावली" कहते है।
- २०। प्रन्थकार "द्विको ग्लो" इत्यादि स्त्रसे प्रस्तार निरूपण करते हैं। पहिले एकाक्षर प्रस्तार प्रणाली दिखाते हैं। यथा एकाक्षर प्रस्तारके उपिरभागमें गकार और निम्नभागमें लकार स्थापन करना चाहिये। द्वाक्षरप्रस्तार विषयमें पहिले यह गकार और ऊसके नीचे लकार लिखकर एक रेखा देना चाहिये; फिर इस रेखाका नोचे पहिले गकार लिखकर, उसके नीचे लकार लिखो। फिर जो कुळ करना होगा 'मिश्रो च' (२१) इस स्त्रके अर्थमें कहा जायेगा।
- २१। पूर्व स्त्रमें कहे हुये नियमके अनुसार ग और छ दो भागमें रखनेसे प्रथम भागके द्वितीय अक्षरके स्थानमें ग एवं द्वितीय भागके द्वितीय अक्षरके स्थानमें ए एवं द्वितीय भागके द्वितीय अक्षरके स्थानमें छ रखना होगा। तदन्तर प्रथम भागके द्वितीयाक्षरके स्थानमें स्थित गकारके साथ प्रथम भाग मिश्रित करनेसे और ग ग और छ ग—इस दो प्रकारसे होगा। एवं द्वितीयभागके द्वितीयाक्षरके स्थानमें स्थित छकार की साथ द्वितीय भाग मिश्रित करनेसे छ ग और छ छ—इस दो प्रकारसे होगा।

oo-िश

अतएव द्वाक्षर प्रस्तार चार प्रकारका होगा। यथा—ग ग, लग, ग ल, ल ल यह विषय टिप्पनीमें अच्छी तरह दिखया गया है।

पूर्व वत् द्राक्षर प्रस्तार दे। भागोंमें रखकर प्रथम भागके ततीयाक्षरके स्थानमें गकार देकर उसकी साथ प्रथम भाग मिश्रित करो, एवं द्वितीय भागके ततीय स्थानमें लकार देकर उसकी साथ द्वितीय भाग मिश्रित करो। इस प्रकारसे आठ प्रकारका प्रस्तार सिद्ध होता है। प्रस्तारके विषयमें प्रथम भागके शेषमें स्थित गकार द्वितीयभागके मध्यमें प्रवेश नहि करना चाहिये, एवं द्वितीयभागका शेषस्थित लकारिम पथम भागके वीचमें नहि देना चाहिये। इस प्रकार ताक्षर प्रस्तार दे। भागमें स्थापन करके प्रथम भागके चतुर्थ अक्षरके स्थानमें गकार, एवं द्वितीय भागके चतुर्थ अक्षरके स्थानमें लकार स्थापन करके मिश्रित करनेसे घोलह प्रकारका चतुरक्षर प्रस्तार होगा। इस प्रस्तारसे चतुरक्षर प्रस्तार भागमें स्थापन करनेसे ३२ प्रकारका पञ्चाक्षर प्रस्तार होगा। पञ्चाक्षर प्रस्तार दो भागमें स्थापन करनेसे ६४ प्रकारका पडक्षर प्रस्तार होगा। एकाक्षरसे छेकर पडक्षर पर्य्यन्त जो प्रस्तार-संख्या दिलाइ है, वह समवृत्त-प्रस्तार-संख्या। सप्ताक्षरादिके सम्बन्धमें भी इस ही प्रकार प्रस्तारका नियम जानना चाहिये।

२३। पूर्विक्त त्राक्षर प्रस्तारमें आठ "तिका" (मकारादिगण) होती है। इन सब गणोंको सूतकार ग्रन्थारम्भमें "धी, श्री, स्त्री, म्" इत्यादि सूत्रोंसे दिखाया है। इस प्रकार चतुरक्षर प्रस्तारमें सर्व्व गुर्वादिसर्व्य छघून्त १६ चतुष्का, एवं पञ्चाक्षर प्रस्तारमें ३२ पञ्चका, एवं पडक्षरके प्रस्तारमें ३२ समवृत्त संख्या होगी। एक एक अक्षरकी वृद्धिके साथ प्रस्तारसंख्या द्विगुण रूपसे विद्वित होती है। इस प्रकार सप्ताक्षरछन्दके प्रस्तारानुसार

२२८ समवृत्त संख्या होगी, पूर्वोक्त प्रस्तारके नियमानुसार प्रस्तार संख्याका ज्ञान होता है, इस छिये यह सुत्र स्पष्टार्थ है।

२४। गायत्वो छन्द्का समवृत्तान्तर्गत पष्ट भेद कैसा है, इस प्रकारके प्रश्नका उत्तर छिखते हैं। प्रथमतः इस पष्ट भेद्संख्या ६को २से भाग करो। फिर दोसे अद्ध इत होने पर छकार स्थापन करो। अब देखते हैं —अविशष्ट संख्या जो रहि है, वह ३ अर्थात् विषम — संख्या, २ द्वारा भाग निह किर जायगी। अतएव क्या करना चाहिये ? २५के सूबमें विह स्पष्टक्षपके कहते हैं।

२५। विषम संख्यामें एक योग करके, उसकी दो भाग करो; फिर पूर्व्व सूत्रमें लब्ध लकारके आगे लकार स्थापन करो। फिर अविशिष्ट दो संख्याको दो भाग करके लकार स्थापन करो। अब अविशिष्ट १ संख्याके साथ योग करके उसको दो भागमें विभक्त करके गकार स्थापन करो, इस् प्रकार यवतक पडक्षर पूर्ण नहीं तवतक अविशिष्ट विषम संख्याके साथ १ योग देकर उसको दो भागमें विभक्त करके गकार स्थापन करो। अतपव पडक्षर छन्दका षष्ट भेद "ल गलगगग" इस प्रकारका होगा। अन्यत्व भि ही नियम जानना।

२६। जिस वृत्तकी संख्या जानना हो उस वृत्तके गणस्थापन करने होंगे। जैसे पडक्षर गायत्वी छन्दका "तनुमध्या" नामक वृत्त कितनी संख्याके अन्तर्गत है? इस प्रकारके प्रश्नमें प्रथमतः "तनुमध्यात्यो" इस स्वानुसारसे तगण और यगण मिलता है। गणयुक्त लक्षण यथा—

| त    | य   |  |
|------|-----|--|
| ~in  | ~   |  |
| 122  | 122 |  |
| गगल  | लगग |  |
| 9828 |     |  |

अव तृतीय स्थानस्थित लकारको छोडकर चतुर्थ स्थानस्थित लकार अन्त्य लकार, इस अन्त्य लकारके नीचे १ स्थापन करो। फिर इस १ संख्याको द्विगुण करके प्रतिलोम कमसे तत्पूर्ध लकारके नीचे स्थापन करो। फिर इस २ संख्याको द्विगुण करके तत्पूर्ध गकारके निम्नमें स्थापन करो। फिर इस संख्याको द्विगुण करके उससे "एकं जह्यात्" स्वानुसार १ वाद देकर तत्पूर्ध गकारके निम्नमें ७ स्थापन करो, है फिर सब संख्या अर्थात् १ + २ + 8 + 9का योग करके जो १८ संख्या होगी—उससे भी "एकं जह्यात्" स्वानुसार १ वाद देना होगा। अतएव ग ग ल ल ग ग वह १३ संख्याका भेद होगा। इस प्रकार सर्व्यं ज जानना।

२७। इस स्त्रमें भावार्थ पूर्व्व स्त्रमें कहा हैं, तथापि विद्या-धियोंके सुखवोधके लिये स्पष्ट करके कहते हैं। पूर्व्व स्त्रानुसार अन्त्य लकारके अधःस्थानसे शेष गकार अधःस्थान पर्यन्त प्रति-लोम कमसे १ आदि संख्या द्विगुण करके स्थापन करों। फिर सव संख्याका योग देकर उससे १ वाद देनेसे हि वृत्तसंख्या मिल जायेगी।

२८—२१। पडक्षर छन्दमें समग्रत संख्या कितनी होगी? इस प्रकार प्रथ्नका उत्तर प्रत्थकार २८-२१, २०-२१, सूत्रोंसे समाधान करते हैं। पडक्षर छन्दकी अङ्कसंख्या ६, इस ६ को दो भागसे विभक्त करके "द्विरहें" इस स्तानुसार प्रथमार्द्ध स्थानमें २ संख्या धर लो। इस २ संख्याको अलग करके रखो। अपर जो अद्ध संख्या हो, उसकी अङ्कसंख्या, ३, यह विषम संख्या, अतप्त भाग योग्य नहीं है। अव इस संख्याके सम्बन्धमें क्या करना होगा? २६ स्त्रतसे उसकी ही व्यवस्था होगी। विषम संख्यासे ऐक्रंप अर्थात् एक अपनयन करना अर्थात् एक वियोग करना।

एक वियोग करनेसे ही "कपे शून्य" स्वानुसार शून्य धर छेनी होगी। इस श्रान्यको पूर्विस्त छन्ध २ संख्याके निम्नमें स्थापन करो। जो विषम संख्या ३से- "रूपे शून्यं" स्तानुसार एक वाद देकर शून्य धरी थो—उस ३ संख्याके २ अविशष्ट है। इस २ संख्याको दी भागमें विभक्त कर प्रथम भागके म स्थानमें "द्विरर्द्धे" स्वानुसारसे २ लाभ हुये। इस दो को २ संख्याके निम्नमें जो शून्य स्थापन कर थी — उस शून्यके निम्नमें स्थापन करा होगा। अव अवशिष्ट है १, यह १ विषम संख्या अतएव "रूपे शून्य'" सुतानुसार १ वाद देनेसे ग्रून्य लाभ हुई। इस श्रून्यको सवके नीचे स्थापन करना होगा। इससे आगे जो कर्ताव्य हैं, सो ३०-३१-स्त्रमें प्रदर्शित होगा।

. ३० - ३१। शून्यका गुण नहीं होता है, इस शास्त्रे उसके स्थानमें १ घर छेना होगा। सर्वाधःस्थित शून्यके स्थानमें १ संख्या स्थापन करके "द्विः शून्ये" इस स्वानुसार उसको २से गुण करो, १×२=२। इस २ संख्याको उसके उपरमें स्थापन करके-"तावदद्धे तद्गुणितं" इस स्वानुसार २ संख्यासे गुण करो, अर्थात् २×२=४। इस संख्याको तटुपरिस्थित श्रून्यस्थानमें स्थापन करके, "द्विशून्ये" इस स्वानुसार फिर २से गुण करो अर्थात् ४×२ =८। इस ८ संख्याको तदुपरिस्थित अर्द्धस्थानमें स्थापन करके ८ संख्यासे गुण करो ८×८=६४। इस प्रकार उष्णिक् छन्दकी १२८, अनुषु भ्की २५६ ; वृहतीकी ५१२, पंक्तिकी १२०४, तिषु भ् की २०४८, जगतीकी ४०६६, समवृत संख्या होगी। अन्यत भी इस प्रकार निर्णय करना होगा।

पंo आयार् 🗘 🚅 🚉 स्थिति प्रदत्त संग्रह र्षं आचार 🗘 ाति प्रस्त संग्रह

पं० आयार्द 🖫 ीर 🔐 अतत संग्रह

### शिशुपालवधम्।

#### (राजसंस्करणम्)

मिल्लनाथकृतटीकासमालीचनाप्रभृतिसमेतम् । समालीचनायां किविपरिचयः, कविसमयनिर्णयः, काव्यवस्तु, अनुरूपश्लोकाश्चेति वहवो नूतनविषयाः सिन्नवेशिताः, अस्य मुद्रणोपकरणान्यपि सब्बेथा समुत्कृष्टानि, श्रिशुपालवधस्य सर्व्वतः प्रकृष्टमीदृशं संस्करणं प्रथमत इदमेवं विहर्गतमिति सहृदयानामनुभव एवात प्रमाणं भवतु । मूल्यं रूप्यकचतुष्टयम् ४)।

# मालविकाम्निसितम्। 100393

विद्यानिधिमहोदयस्य अपरमपि पुस्तकद्वयं प्रकाशितम् ।
सुप्रसिद्धविजयाटीकान्वयसरलवङ्गभाषानुवादविस्तृतसमालोचनाप्रभृतिसमेतम् काव्यमध्यपरीक्षापाठ्यम् । विजया टीका सर्व्यथा एव
टीकान्तरं विजित्य नाम्नः सार्थकतामाश्रयत्, सुवर्णद्रवरिक्षतस्य
संस्करणस्य मूट्यं सार्द्धे करूपकम् १॥ ।

## दशकुमारचरितम्।

काष्यद्वितीयपरीक्षापाठ्यम्, अतिविस्तृतगभीरार्थपूर्णज्ञयाटीका-लङ्कतम्, सञ्चमेवांशमधिकृत्य कृतेन वङ्गभाषानुवादेन हिन्दी-भाषानुवादेन विस्तृतसमालोचनाप्रभृतिभिश्च समेतम्।

राजसंस्करणस्य मूल्यं साद्वीकरूपकम् १॥।



| 1          |                           |     |    |      |  |
|------------|---------------------------|-----|----|------|--|
| - Comme    | ALLEHALIT KARRALI PIBLUSA |     |    |      |  |
| Sander .   |                           | Syc | 9  | Date |  |
| 1          | ALCES OF                  | Ad  | eh | 3177 |  |
|            | Cluss on                  |     |    |      |  |
| -          | CHA                       |     |    | *    |  |
| 10.7       |                           |     |    |      |  |
|            |                           |     |    |      |  |
| -          | EAR.                      |     | 1  |      |  |
| S. Charles | Any other                 |     |    |      |  |
| -          | Checked                   |     |    |      |  |



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंo आचार्य प्रियतत विद्या दावरपति प्रदत्त संग्रह

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

12 M. 48 2 ...

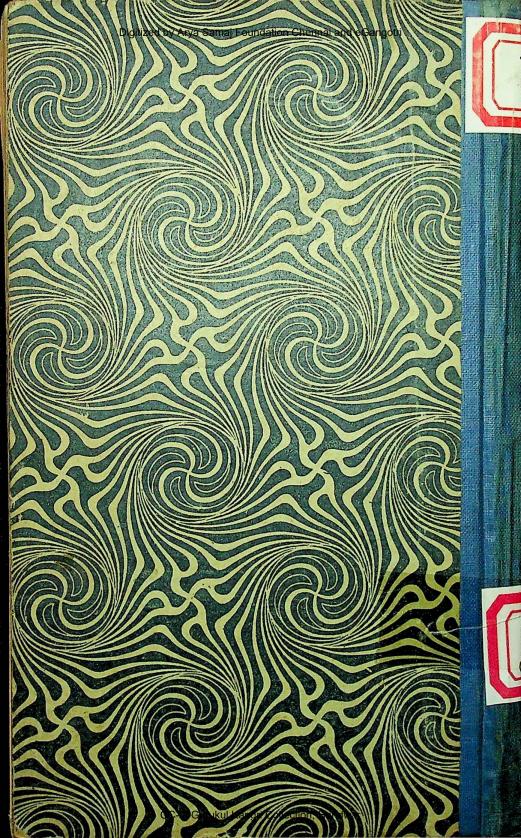